



श्री साधुमार्गी जन पूज्य श्री हक्मीचन्दकी महागज की मण्यराय का हितेच्छु श्रावक-मण्डल, रतलाम [गाठम]

> प्रयमवार १००० एक हजार ★

> > गुरक— राधाकुष्णात्मन वालमुकन्द शर्मा, श्री शारदा अिंटिंग प्रेस, रतलाम न

## क्षमा याचना ।

श्रीमद्भगवती सूत्र की व्याख्या का यह साहित्य किसा उच्च श्रीण का है इसका प्रकाशन भी वैसे ही दक्ष एव श्रनुभवी कार्य-कर्ताश्रों के द्वारा होना चाहिए था | किन्द्र वर्तमान विश्व युद्ध के समय पेकर एव प्रेस कंट्रोल के कारण श्रच्छे श्रनुभवी एवं दक्ष प्रेस वालें ने छानने से इन्कार कर देने के कारण साधारण श्रनुभव वाले प्रेस से ही काम लेना पड़ा है जिससें टाइप जिस जगह जैसे श्राने चाहिये वैसे नहीं श्राये हैं तथा सम्बन्ध पूर्ण होने पर पेज बदलने तथा पृष्ट के उपरी भाग में प्रथक २ शिर्षक देने में जो सावधानी रखनी चाहिये नहीं बनी है ।

यह भी मुमे स्पष्ट कर देना चाहिये कि में भाषा का विज्ञ नहीं हुं इसिलिये प्रुफ 'संशोधन करने का कार्य दुसरों के जिम्मे किया था। उन्होंने प्रुफ संशोधन किया। परन्तु पुस्तक में उपरोक्त सुन्दरता के प्रति ध्यान नहीं दिया, इससें साधारण मात्रा आदि की भूल के सिवाय विशेष अशुद्धियें नहीं रही किन्तु पुस्तक के पृष्ट पर होडिंग देने में गरवड़ी हो गई है।

इस प्रकार मेरी मूल के लिये मुक्ते पश्चाताप हो रहा है परन्तु ह्य चूक्त के बाद कोई उपाय ही नहीं अतः अब ह्यने वाले भागों में वन सकेगा उतनी सावधानी रखने का प्रयत्न करूगा। वाचकारण इस बार मुक्ते क्षमा करेंगे।

# **期間 可**

| 1 <del>***</del>  |            |                   |                           |  |
|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|--|
| पृष्ठ             | पंक्ति     | <b>সম্যু</b> দ্ধ  | शुद्ध                     |  |
| ŧ                 | ម          | ाववाह             | विवाह                     |  |
| B                 | <b>6</b> ~ | स                 | से                        |  |
| 9                 | ٠ ٦        | करणावपते          | करणावेपत                  |  |
| ९                 | રક         | करत               | फरते<br>जोड़ते            |  |
| २३                | ३<br>८     | जाडत              | जोड़त <u>े</u>            |  |
| રહ                | 6          | चाह               | चाह                       |  |
| ર <b>હ</b><br>કુશ | १६         | सन्याजीवाएं       | सञ्वजीवार्ग               |  |
| 33                | 2          | जिसस              | <b>ગ્રિસં</b> સે          |  |
| ₹ø                | 8          |                   | यन्धन स                   |  |
| ३७                | 4          | नरक               | नरके<br>हो<br>श्रीर<br>जस |  |
| 39                | 8          | हा                | हो                        |  |
| ३९                | १          | ग्रार<br>जसे      | श्रीर                     |  |
| ३९                | છ          | जसे               | जस                        |  |
| ३९<br>३९<br>३९    | ex ex      | दोना              | सोबाँ                     |  |
| 83                | Ę          | युक्त<br>ध्यातं   | युक्ति<br>ध्मातं<br>म्    |  |
| કર                | ૨ૄ         | घ्यातं            | ध्मातं                    |  |
| કદ્               | १२         | म                 | में                       |  |
| કદ                | १२         | माजूद             | मीजूद                     |  |
| 80<br>80          | २०         | माजूद<br>गण्<br>स | मीजूद<br>गुर्व<br>से      |  |
| ઇજ                | રપ્ર       | स                 | से                        |  |
| .५३               | १९         | <b>इ</b> ससिए     | <b>इ</b> सलिए             |  |

| ब्रह  | पंक्रि         | वर्गुर्                | शुद्धं                |
|-------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 校     | ¥              | ग्रांचींय <sup>!</sup> | <b>श्रा</b> र्विय     |
| *5-   | <b>१</b> १     | श्रघी                  | व्यविः                |
| 48-   | <b>2</b> 2,    | सगर्वानू               | मर्गवाद्              |
| 命一年の年 | <b>₹3</b> *    | घातंकींखंड             | घातंकी खंड            |
| *     | २५ साधुमा      | र्गी की साधमार्ग स     | त्राधुंमार्ग की साचना |
| 1     | 8,             | स्रोरं                 | ब्रारे                |
| çis   | । २१           | सार्च ं                | साधु ,                |
| ĘŖ    | <b>३</b> ६     | È                      | E                     |
| ७२    | १२             | बंद '                  | वर्ड                  |
| 92    | <b>{</b> 8     | बिंपी                  | <b>बिपी</b>           |
| 96    | १२             | र्मगलं-                | मंगल ,                |
| ş     | <b>२१</b> '    | नदा                    | नदी                   |
| Ą     | <b>२</b> ०     | <b>डदेशक</b>           | उद्देशक               |
| र्ष   |                | भगंबद्                 | भगवद्                 |
| 4     | १४             | <b>प्राकृति</b> '      | प्रकृति               |
| Ą     | २५             | सांसर                  | संसार                 |
| 9     |                | भवगद्                  | भगवद्                 |
| •     | 18             | हाथां                  | <b>हा</b> थी          |
|       | Ł              | महवीर                  | महावीर                |
|       | - 8            | षणां                   | षएणां                 |
|       | 8              | रचीङ्गना               | <b>र</b> तींड्रना     |
|       | S <sub>4</sub> | विभ्षितमान्            | विभ्विमान             |
|       | -              | भवगद्                  | भगवद्                 |
|       | टिप्पगी १०     | भौर                    | सौ                    |
|       | 8              | सम्बन्हान              | सम्याहान              |

| वृष्ठ         | पंक्ति | <b>अशु</b> द्     | शुद                 |
|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| १४२           | १४     | पुरुषात्तम        | पुरुषोत्तम          |
| १६१           | २२     | <b>E</b>          | È                   |
| १६८           | 8      | श्चनथ             | স্থনর্থ             |
| रु७२          | २५,    | करंग              | करंगे               |
| <b>१</b> ७३   | Folis  | वण्न              | वर्शन               |
| १७६           | १७     | <b>उद्</b> द्वार  | <b>बद्धार</b>       |
| १८३           | 도      | श्रार             | श्रीर               |
| १९७           | १२     | घृष्टता           | घृष्टता             |
| १९८           | ર      | मुक्तता           | मुक्तात्मा          |
| १९९           | १३     | <b>अस्ती</b> त्व  | भस्तित्व            |
| २००           | ११     | स्बभाविक          | स्वाभाविक           |
| २००           | 28     | हा                | हो                  |
| २०३           | G,     | भगवन              | मगवान्              |
| २०६           | ?      | करत               | करता                |
| २०६           | १५     | समव               | संयव                |
| २०५           | २२     | ाल्प              | लिप                 |
| ११७           | ११     | कहाँ              | कहीं                |
| २१८           | _      | द्खा              | देखा.               |
| સ્ <b>ર</b> શ |        | वही               | नहीं                |
| <b>३</b> २१   |        | परिखाम            | परिमास्             |
| २२२           |        | <b>क</b> ले       | कंसे                |
| २२८           |        | <b>क</b> र्वजातुः | <b>ऊर्ष्वजा</b> तुः |
| २२९           | 58     | E                 | <b>1</b>            |

u u u

#### ।। सन्मिति पुस्तकालय

क्या श्राप जानते हैं कि श्रीनिक्त कांतुन साहित्य देखने को कैसे मिला ! इस साहित्य के सर्जक श्रीमजीनाचार्य पूज्यवर्य श्री जवाहिरलालजी में साल भीतिक देह से श्राज विद्यमान नहीं है पर उनका प्रवचन रूप सूत्र की तल-स्पर्शी विशद व्याख्या श्रापके समक्ष श्राज विद्यमान है श्रीर भविष्य में भी रहेगा । इसके उत्तर में यही कहना होगा कि यह सब जिसके द्वारा हमें प्राप्त होसका वह श्री सां जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल श्राफिस है।

मण्डल की श्राफिस श्राम बीस वर्ष से रतलाम (मालवा)
में है जिसके संचालक श्री साधुमार्गी जैन समाज के श्रय्रगण्य नेता
श्रीमान् स्वर्गीय सेठ वरदभागाजी साहब एवं श्रवैतिनक श्रनुभवी मंत्री
श्री बालचन्दजी श्रीश्रीमाल है | इनके श्रयक परिश्रम से ही मण्डल
श्राफिस समाज सेवा के ऐसे २ उत्तम साधन का संग्रह कर सका है |
पूर्व समय में श्रीमजैनाचार्य पूज्यवर्य श्री १००० श्री उदयसागरजी
महाराज व पूज्यवर्य श्री १००० श्री श्रीलालची महाराज साहेव बड़े
ही प्रतापी एव श्रातिशयधारी तथा तत्सामयिक प्रसिद्ध वक्ता थे |
उनके प्रवचन भी प्रतिभाशाली एवं प्रमावोत्पादक थे किन्द्र समाज
में कोई संगठन बल न होने से उनके प्रवचनों का संग्रह नहीं हो
सक्ता । इसी तरह श्रन्य भी सामुहिक रूप से करने के कार्य नहीं
कर सकते थे परन्तु गण्डल का संगठन होने श्रीर उसका श्राफिस सेवा
भावी कार्यकर्ताश्रों के हाथ में श्राने से मण्डल ने पृज्य श्रीजवाहिर-

, छालजी म० सा० के प्रवचनों का संग्रह किया तथा श्रान्य भी समान सेवा के कई कार्य किये हैं | इसी से प्रथक् प्रथक् विषय पर मननीय एव बोधप्रद साहित्य का लाभ हमें प्राप्त हो सका है |

मण्डल ने शिक्षा के निपय में भी श्रच्छी सेता वर्नाई व वना रहा है। कुछ वर्षों पहले एक विद्यालय एवं एक छात्रालय भी खोळा या किन्तु श्रार्थिक संकोच तथा श्रनेक कठिनाइयों के कारण हाल में यह चाल नहीं है किन्तु श्री धार्मिक परीक्षा त्रोर्ड जो मण्डल ने संत्रत् १६=६ में स्थापित किया वह श्रमी चाल है। इस परीक्षा-बोर्ड के द्वारा सैकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों छात्रों ने सामाजिक संस्थाओं में श्रम्यास करके परीक्षा देकर श्रपनी योग्यता के प्रमाण-पत्र एवं पारितोषक प्राप्त किये हैं व कर रहे हैं। इस प्रकार मण्डल हारा हमारी साधुमार्गी जैन ममान ही नहीं, पूर्ण जैन समान व नैनेतर समान ने महान् लाम हॉसिल किया है ऐसी संस्था को श्रार्थिक सहायता देकर सुदढ़ बनाना व कार्य कर्चाओं के उत्साह को बढ़ाना हमारा नैतिक कर्चन्य हो जाता है।

## मगडल को सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है ?

(१) श्री साधुमार्गी जैन समाज में पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रनुयायी तथा इस सम्प्रदाय के वर्तमान जैनाचार्थ पूज्य श्री गयोशीळाळजी म० सा० व इनकी सम्प्रदाय के प्रति मिक्त पूर्वक प्रेम सहानुमृति रखने वाळा श्रन्य सम्प्रदाय का श्रनुयायी सी मण्डळ का सम्य बन सकता है । मण्डळ के सम्य वनने की तीन श्रेगियाँ रखी हुई हैं। प्रथम श्रेगी—वंशपरम्परा के सम्य, द्वितीय श्रेगी-श्राजीवन सम्य श्रीर तृतीय श्रेगी-वार्षिक सम्य बनकर-जिसका विवरक मण्डल के नियम ४ में देखिये।

- (२) मण्डल की चालू प्रवृत्तियों में सहकार देकर श्रार्थिक सहापता दी नाप तथा श्रंग सेवा दी ना कर उनको वेग दिया नाय ।
- (३) मण्डल से सम्पादित साहित्य का प्रचार किया जाय । उसके प्रकाशन में श्रार्थिक सहायता देकर को साहित्य स्टॉक में नहीं है उस का पुन: संस्करण निकला कर प्रचार किया जाय ।
- (४) मण्डल के नियमोपनियम से परिचित होकर उसके सम्य बनाना व इसकी प्रवृत्तियों को सहकार दिलाना ।

यह बात तो निश्चित है कि कामधेनु अमृतमय दूध आदि देकर हमारा पोषण करती है, हमें सुख देती है परन्तु वह भी खुराक मांगती है। यदि हम उसे उचित खुराक नहीं दें तो वह भी हमारा पोषण कहाँ तक करती रहेगी। इसी तरह मण्डल को भी हमारे आर्थिक एवं अंग सेवा रूपी सहकार की आवश्यकता है। यदि हम पूर्ति करते रहेंगे तो उसके मिष्ट फल हमें प्राप्त होंगे। मैने अपनी पित एवं पुत्रों को भी मण्डल के सम्य बनाये है तथा अन्य प्रकार से भी शक्य सहकार देता हूँ। इसी प्रकार आप सब वाचकों से मण्डल के सम्य बनने तथा बनाने के लिए मैं आप से अपील करता हूँ। इसलम्।

यवदीय ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास

## श्रीसाधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुर्क्माचन्दजी महा-राज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मंडल रतलाम ( मालवा ) के

#### नियमोपनियमः---

#### ~¥®0@≥>

को भीनासर के मण्डल के वीसवें अधिवेशन ता. ३०-१२--१६४५ के प्रस्ताव नं० ७ के अनुसार तैयार किये जाकर देश-नोक की ता. १५।१०।४३ की बैठक में पास हुए |

- [१] नाम—इस मडळ का नाम "श्री साघुमार्गी जैन
  पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी मेहाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक
  मडळ" रहेगा। जो कि मडळ की स्थापना के समय श्रर्थात् स०
  १६७८ में कायम किया गया था, किन्तु इसका संक्षित नाम
  "श्री जैन हितेच्छु श्रावक मडळ" भी रहेगा।
- [२] चेत्र—इस मडल में पूज्यश्री कुक्मीचन्द्नी महारान साहत्र की सम्प्रदाय के परम्परागत गच्छाभिपति पूज्यश्री नवाहिर-लालजी महारान साहब की सम्प्रदाय के श्रावक श्राविका व इस सम्प्रदाय के प्राते प्रेम मान रखने वाले न्यायप्रिय श्रावक श्राविकाशों का जो भारत के विभिन्न प्रान्तों में निवास करते है, समावेश होगा।

## [३] मंडल के उद्देश्य-

- (क) श्री साधुमार्गी जैन बावीस सम्प्रदाय के समस्त स्वधर्मी बंधुश्रों के साथ श्रपने न्याय पूर्वक घ्येय को कायम रखते हुए प्रेमभाव की वृद्धि करना तथा उनका संगठन करना ।
  - (ख) दयामयी सत्य-धर्म का पाकन करना व कराना।
  - (ग) समान के बालक बालिकाओं में घार्मिक व्यवहारिक ज्ञान, का प्रंचार करना तथा कराना ।
  - (घ) श्री मैंजनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरकारूजी महाराज साहब के प्रवचनों का सग्रह कराया गया है, उसके श्राधार से समयोचित साहित्य का प्रचार करना तथा भविष्य में वर्तमान पूज्यश्री के प्रवचनों का संग्रह कराना चोहें तो करा सकते हैं।
    - (च) शिक्षा प्रगाली का सुधार करने व उसका एकीकरण करने के लिये एक परिक्षा बोर्ड कायम है उसके जरिये परिक्षा लेना तथा उत्तीर्ण क्षात्रों को पारितोषक एवं प्रमाण पत्रादि देना, क्षात्रवृति भी दे सकते हैं।
      - ( छ ) साधु महात्माश्रां , के श्राचार विचार की विशुद्धि कायम रहे श्रीर उनमें ज्ञान क्रिया की वृद्धि हो ऐसा सक्रिय प्रयत्न करना

- ( ज ) सन्प्रदाय में नये विद्वान कुलीन एवं श्राचार• वान महास्माश्रों की वृद्धि हो ऐसा यथा शक्य प्रयत्न करना ।
- (ट) मुनिराजों के विहार उपकारादि समाचार तथा मण्डल की प्रवृत्ति ''निवेदन पत्र'' में प्रकाशित करके मण्डल के प्रथम द्वितीय तथा तृंतीय श्रेगी के सभी समासदों को निःशुल्क देना, योग्य समय श्राने से भविष्य में इसे रिनस्टर्ड कराया जावे तो जनसाधारण को ग्राहक रूप में भी दिया जाय।
- (ठ) इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले श्रावकों के तरफ से चलती हुई शिक्षण सस्थाओं का संगठन करके उनके द्वारा समान की श्रावश्यकता पूर्ति का यथोचित प्रबन्ध करना।
- ( इ ) चातुर्मास में धर्म के नाम से होती हुई ' फिन्नूल खर्ची एवं श्राडम्बर की रोक करने के लिए यथा शक्य प्रयत्न करना |
- [8] समासद्—इस मडल के समासदों की निम्नकिखित श्रेणिया होगी।
- (क) जो महानुमाव रूपे पांचसो या इससे अधिक रकम एक साथ देंगे या जिन्होंने अवतक दी है वे इस मंडल के ''वश परम्परागत के'' प्रथम श्रेगी के समासद माने जावेंगे।

- (स्त ) जो महानुभाव रूपे पांचसो से कम श्रीर रूपे एकसो से श्रिषक एक साथ दिये हैं या देंगे वे 'श्रानीवन'' द्वितीय श्रेणी के सभासद माने जावेंगे।
- (ग) को महानुभाव सभासद फी तरीके वार्षिक रूपे २) या इस हिसाब से जितने भी साल के (वर्ष के) देंगे तृतीय श्रेषी के सभासद माने जावेंगे |
- (घ) ऑफिस स्टॉफ में ऑनररी अथवा ऑनरियम छेकर काम करते हों वैसे सेन्नेटरी इसके समासद माने जावेंगे, किन्तु फुळ पेड सेन्नेटरी हो उनको फीस जमा कराकर समासद होना ही पड़ेगा।
- (च) जो सद्गृहस्य मंडल की चाल्ह प्रवृति में या किसी नवीन प्रवृति कराने के उद्देश्य से जो भी रकम देंगे वह जिस श्रेगी की होगी उन्हें उसी श्रेगी के सभासद माने जावेंगे।

## [ ५ ] मेंडल की स्थायी सम्पत्ति—

(क) मंडल में नो रक्तम श्रवतक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के सभासदों से फंड की प्राप्त हुई है या श्रन्य सीगाश्रों से बचत की रक्तम जो मूल पूंछी खाते में पड़ चुकी है वह तथा श्रव इसी तरह जो रक्तम प्राप्त होगी वह सब मंडल की स्थायी संपत्ति मानी जावेगी।

- (ख) जबतक मंडल के पास रूपे पचास हजार की रकम स्थायी कोष में जमा न हो जावे वहांतक तो स्थायी पूंजी को बढ़ाने का ही खयाल रखा जावेगा।
- (ग) मंडल का आपिस खर्च आदि साधारण खर्च जो वजटमें मंजूर किया जाता है वो मंडलकी स्थायी सपित के वियाज आदि आप में से ही खर्च किया जावे, कदाचित् स्थायी कोष में से यदि खर्च करने की आवश्यकता लगे तो आध्वेशन (जनरल कमेटी) अपने अधिकार से १०) भी सेकड़ा तक वक्त जरूरत खर्च करने मंजूरी देसकेगी । इसके सिवाय यदि अधिक खर्च करने की जरूरत पड़ें तो हाजिर व गैरहाजिर प्रथम तथा दितीय श्रेषी के समासदों से राय मगवाकर कसरत राय अनुसार व्यवस्था की जावे।
  - (घ) किसी समय किसी खर्चे के लिये यदि चन्दा किया जावेगा तो वह रकम स्थायी फण्ड में शुमार नहीं की जावेगी किन्तु जिस कार्य के लिये की जावेगा उसी खाते में जमा रहेगा।
  - (च) मंडल के श्राघीन संस्थाओं की जो रक्तम होगी वह भी महल के स्थायी फडमें नहीं सममी जावेगी, किन्तु उन संस्थाओं के मेम्बरान के आदेशानुसार ही खर्च की जावेगी।
    - [६] मंडल के घन की व्यवस्था-
      - (क) मंडल के धनकी रक्षा एवं उससे सूद

श्रादि की श्राय उत्पन करने के लिये प्र पांच मेम्बरान का एक ट्रस्ट बोर्ड ट्रस्ट एक्ट श्रनुसार कायम किया जाय, जिसके मेम्बरान का चूनान श्रधिकेशन के समय हो जानेगा, इस बोर्ड का मेम्बर वही हो सकेगा को मंडलका प्रथम था हितीय श्रेशि का समासद होगा, श्राफिस प्रेसिडेण्ट का कर्तन्य होगा कि वे मेम्बरान ट्रस्ट बोर्ड की राय से कार्य करें, यदि कोई ट्रस्ट बोर्ड के मेम्बरान क नगह खाली हो जाने तो मौनूदा ट्रस्टमों की कसरत राय से कार किये जाने श्रीर श्रधिनेशन के समय उसकी पूर्ति कर ली जाने । मौनूदा ट्रस्टीयों में भी कोई ट्रस्टी पत्र का जबाब ही नहींदे तो जो राय श्राने उन में बहुमति से कार्य किया जानें।

(स) मंडल श्राफिस ट्रस्ट बोर्डकी सलाह श्रनुसार ही मंडलकी रक्तम का सूद श्रादि उत्पन्न करे श्रीर नहां कहीं बेंकों में, मिलों में या साहुकारी हुंडीयों में रक्तम दी नावे वह मंडल श्राफिस के प्रेसिडेन्ट के नाम से नमा कराई नावे!

(ग) मंडलकी रक्तम वियाज पर देने के बनाय ट्रस्टी लोग डिचित सममें तो कोई नायदाद खरीद कर या मार्गेन करके भी रक्तम उसमें देसकेंगे श्रयवा दुसरी कोई वस्तु भी खरीद मार्गेन कर सकेंगे परन्तु ऐसा तभी कर सकेंगे जन सभी ट्रस्टीयों की एक रायहों। एक राय न होने की श्रवस्था में मंडलकी मिटींग के निर्यायको श्रान्तिम माना जावेगा। (घ) मडल आफिसके प्रेसिडेन्ट जहां कहीं मंडलकी रक्तम जमाहो वहा से मुदत पूरी होने पर अपने दस्तखत से रक्तम उठावें और पिछी उसी जगह या दूसरी जगह दें तो योड़ी मुद्दत के लिये खुदकी राय अनुसार दें, परन्तु यदी स्थायी बारह माही देना होतो उसमें ट्रस्टीयों की राय अवस्य छें।

## [ ७ ] मंडल का श्राफिस स्टॉफ तथा कार्य संचालन-

(क् ) मंडलका श्रॉफिस स्तलाम में मौजूद है वह श्रायन्दा स्थान नहां कहीं के लिये श्राधिनता में रखा जाये, श्रीर पर किसी प्रथम श्रेगीको मेन्बर की श्राधीनता में रखा जाये, श्रीर वेही श्रॉफिस के प्रेसिंडन्ट सममें जाने, ये श्रपने श्रधिकार से या मंडल श्रधिनेशनकी सूचनानुसार सेकेंट्री कायम करे जो श्रानरिश हो या पगारदार हो परन्तु सम्प्रदायसे प्रेम रखने वाले हो (श्रीर इनी संप्रदायका श्रनुयायी हो ) उनके द्वारा मंडल श्राफिस का कार्य संचालन किया जावे किन्तु जवाबदारी सब श्राफिस प्रेसिंडन्टकी रहेगी। श्रॉफिस में श्रावश्यकतानुसार क्रके चपरासीमी रखेजावे नियुक्त व प्रथक करने का कार्य ऑफिस प्रेसिंडन्ट सा० की सलाइनुसार सेकेटरी करते रहें।

(ख) मंडल श्रॉफिस का दफ्तर, स्टाक सामान, बाहियें, शिलिक पुस्तकें श्रादि मंडल के कमचारी के पास रहें किन्तु वे सेकेटरीकी श्राधीनता में रहे । उसकी फेइस्सि बा कायदा रहे व उनपर दस्तखत सेकेटरी के हो ! श्रीर वही उत्तरदायी होंगे ।

- (ग मंडल श्रॉफिस के कर्मचारियों को यादि । कुछ रकम पेशगी देना पड़े तो रूपे पचास तक सेकेटरी दें सकेंगे इससे श्रिष्ठक रूपे एक सौ तक श्रॉफिस प्रेसिडेन्ट साहब की मंजूरी से दिये नावें श्रीर इससे भी श्रिष्ठक देना हो तो श्रिष्वेशन ं (जनरल सभा) की मंजूरी श्रनुसार पाबन्दी की बाव।
  - ( घ ) मण्डल श्राफिस के कार्य संचालन का प्रत्येक श्रिवकार सेकेटरी को रहेगा, परन्तु मुख्य २ बार्तो में वे श्राफिस प्रेसीडेन्ट की सलाह के लिया करें।
  - (च) मण्डल की बैठक में की बजट स्वीकृत हो उसके अनुसार खर्च करने या देने का अधिकार आफिस प्रेसीडेन्ट तथा सेकेटरी को रहेगा, किन्तु प्रसंग बशात बकट के अलावा भी विशेष परिस्थिति उतान होने पर रूपे एक सी तक सेकेटरी को अथवा रूपे दो सी तक का अधिकार प्रेसीडेन्ट सा० को रहेगा, अधिक खर्च करना हो ते ट्रस्टियों से स्वीकृती लेवें ! ट्रस्टियों को भी रूपे पान सी तक खर्च करने की मंजूरी देने का अधिकार होगा (पांच सो की मंजूरी जनरल किमटी स्वीकृती दें ) आवश्कता पड़ने पर पांच सी से उपादा भी ट्रस्टी खर्च करा सकते हैं लेकिन जनरल किमटो सी संजूरी उन्हें मिलनी चाहिए। यदि उपादा एक्च करने की मजूरी आधिवेशन न दे तो दह जवाबदारी टिस्टियों की रहेगी।

- (छ्र) मंडल के खगाची जहां श्राफिस रहे वहां के प्रथम या द्वितीय श्रेगी के सम्य हो सकेंगे। श्राफिस स्टाफ के पास शिलिक नगदी रुपे दोसो तक रहे, ज्यादा हो तो खजांची के यहां जमा करादे श्रीर जब्सत हो तो ले लेंगें।
  - [ = ] मंडल अधिवेशन, जनरल कमिटी की वैठक-
  - (क्) हो सके वहां तक अधिवेशन नहां पर पूज्य महाराज साहब (अथवा युवाचार्य महाराज साहब) का चातुर्मास हो वहां आसोज माह में नियमानुसार किया करें, या नहां आफिस हो वहां भी कर सकते हैं परन्तु यदि कारणवशात् आसोज महिने में नहीं हो सके तो जब कभी सुविधा हो, अनुकूल समय व क्षेत्र देख कर करलें। आधिवेशन दो वर्ष में अवस्य होना ही चाहिए।
    - (ख) श्रिविवेशन का श्रामन्त्रण सावारणतया १५ पन्द्रह रोज पहले सदस्यों को भेज दिया जाय |
    - (ग) अधिवेशन में किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव पेश करना हो तो वे अधिवेशन से तीन दिन पहले सेन्नेटरी के पास मेज दें। कदाचित् कोई मेम्बर प्रसग पाकर तत्काल ही प्रस्ताव पेश करना चाई तो वह अधिवेशन के समापित को दिखा कर उनकी सम्मात मिलने पर ही पेश कर सकेंगे।
      - (घ) किसी समय खास विशेष कारख उन्पन होने । त्रिजेप ऋषित्रगन करना आवस्यक हो तो मण्डल आफिस तरफ से

खास खास सदस्यों की सलाह लेकर कर किया जाय, कदाचित् श्रिधवेशन करने का मौका न हो तो सभापति और श्राफिस प्रेसीडेंट मुख्य २ सभासदों की सलाहानुसार बहुमत से वह कार्य कर लें।

## [ ६ ] मंडल के सभापति व उनके श्राधिकार-

- (क्,) मण्डलं का अधिवेशन जहां कहीं हो वहां मण्डल के उनिस्पत हुए समासदों में से (जो प्रथम या द्वितीय श्रेणी के हों) योग्य समसे जावें उन्हें ही समापित चुन लिये जावें। यदि आफिस ने उचित समम कर पहले किसी प्रथम या द्वितीय श्रेणी के समासद को आमंत्रित कर लिए हों तो उन्हें ही चुनें जावें।
  - (ख) जो मण्डल श्राधिवेशन के समापति होंगे वे जब तक मण्डल का दूसरा श्रधिवेशन न हो जाय वहां तक मण्डल के समापित माने जावेंगे, श्रीर उन्हें मंडल के सलाहकार मान कर मण्डल के घन की व्यवस्था में उनकी सलाह खास तौर से ली जवेगी, तथा दूसरे ट्रिट्यों की राय में भिन्नता हो उस समय उन भिन्न रायों में से किसी एक निर्णय पर श्राकर कार्य करने का श्रीकार संभापित एवं श्राफिस प्रेटीडेन्ट की रहेगा। तथा प्रत्येक विवाद स्पद कार्यों में निर्णय दे कर मार्ग दर्शन कराने का श्रधिकार भी समस्पति को रहेगा, विवादास्यद वावतों में समापित की दो राय मानी आवेगी!

### [१०] मताधिकार-

- (क) मण्डल के प्रत्येक कार्य में प्रत्येक श्रेगी के समासदों को अपना मत देने का समानाधिकार रहेगा, किन्तु द्रव्य सम्बन्धी व्यवस्था में कदाचित् मतमेद उत्पन्न हो तो उसके निर्णय में प्रथम और द्वितीय श्रेगी के सम्यों की व सेकेटरी की बहुमति ही देखी जायगी ।
  - (ख) मण्डल के प्रथम श्रेगी के सम्यों को श्रपनी श्रमुपियात के समय पत्र से भी श्रपना मत किसी उपस्थित सम्य के जिर्चे देने का श्रिष्ठिकार रहेगा । श्रथवा श्रपने पुत्र पौत्र या माई को भेन सकेंगे किन्तु वोट एक ही माना जावेगा ।
    - (ग) द्वितीय श्रेगी के सन्यों को श्रपने माई पा पुत्र पौत्र को मी मेजने का श्रिषकार रहेगा किन्तु उनके साथ में श्रिषकार पत्र श्रवश्य देना होगा श्रन्यया वे मत न दे सकेंगे।
    - (घ) तृतीय श्रेषि के सम्य ख्यम् उपस्थित होकर ही श्रपना मत दे सकेंगे।
      - (च) जो मंडल के किसी भी श्रेगि ;के सम्य न होते हुए भी मडल के कार्य में श्रवैतनिक सेवा देते होंगे या श्रामत्रित किये होंगे वे भी मडल में श्रपनी सलाह दे सकेंगे।

- ( छ ) मंडल के प्रत्येक कार्य में सर्वानुमति से ही ठहराव करने का ध्येय रखा जावेगा, किन्तु किसी मुख्य विषय में भिन्न राय होने पर बहुमति से भी ठहराव किये जावेंगे, श्रीर जो ठहराव होंगे उनका पालन करना सब के लिये श्रीनवार्य होगा ।
  - (ज) कोई ठहराव सर्वानुमात से या श्रिषक मत से पास हुआ होगा तो भी उसको प्रेसिडेन्ट व्हिटो पावर में रोक सकेगा, लेकिन व्हिटो-पावर (खास अधिकार) प्रेसिडेन्ट खास निचे लिखे कारणों में ही चला सकेंगे।
    - [ १ ] ऐसा वक्त श्रावे के उस हहराव से मंडल टूटने का संभव हो |
      - [२] मंडल के ध्येय के विरुद्ध हो।
      - [ २ ] मंडल की सब संस्थाएं टूटने का संभव हो ।
      - [ ४ ] मंडल को द्रन्य संबंधी बहुत हानि होती हो ।

इन कार्यों के उपस्थित होने पर ही प्रेसिडेन्ट व्हिटोपावर चला सकेंगे ।

#### [११] कॉरम—

मडल के अधिवेशन का कॉरम २१ सम्यों का रखा नाता है, जिसमें दस मम्य प्रयम और द्वितीय श्रेणी के होने ही चाहिये। कदाचित् किसी अधिवेशन में कॉरम पूरा न हो तो उस रोज २ 8 घटे के लिये बैठक का कार्य स्थागत रखा जाय श्रीर यदि दूसरे रोज भी कॉरम पूरा न हो तो जितनी उपस्थिति हो उतने सम्यो से कार्य किया जाय, किन्तु जो कोई कार्य खास संप्रदाय सम्बन्धी श्रथवा महत्वपूर्ण प्रतीत हो उसमें कॉरम का श्रवस्य ख्याळ रखना चाहिये।

## [ १२] कार्य चेत्र—

यह मडल पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की परम्पराय गच्छाबिपती पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज की सम्प्रदाप संबंधी साधु श्रीर श्रावकों को लगते हुए तमाम विषयों पर विचार एव प्रस्ताव कर सकेगा श्रीर किये हुए ठहरावों का श्रमल दरामद कराने के लिये मुनिराज एवं महासितयांजी महाराज को भी यथोचित श्रर्ज कर सकेगा, साथ ही इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने त्राले सामाजिक कार्यों में भी यथा शक्य माग लेकर प्रश्रात करता रहेगा जो सम्प्रदाय के समस्त श्रावकों को बंधनकर्ता होगा।

#### [ १३ ] मंडल के ब्रांच—

यदि त्रावस्पनता हो तो मंडल के व्रांन्चेन् प्रान्य प्रान्तों में भी खोले ना सकेंगे, तथा मडल के नियमोपनियम के विरूद्ध प्रवृत्ति करने पर किसी भी त्रांच की बंद करने का स्रधिकार मंडल की हेड आफिस की रहेगा।

## [ १४ ] मंडल के आधीन संस्थाएं —

मंखल का उद्देश पूर्ण करने के लिये मंडल की वैठक में स्वीकृत होकर को २ संस्थाएं मंडल ने कायम की है या अब करेगा या को संस्था मंडल की आश्रीनता में रहना चाहे उनकी मज़री होजाने बाद वे सब मंडल के आधीन मानी जानेगी। उनका संचालन मंडल द्वारा नियुक्त संस्थाओं के प्रेसिडेन्ट संक्रेटरी तथा उन्होंने जो कमिटी बनाई है वह करती रहे परन्तु दर वर्ष या जब कभी मंडल को जरूरत हो और वह रिपोर्ट मांगे उस समय अपनी प्रवृति की रिपोर्ट मण्डल को देना होगा और मण्डल आफिस के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी उन संस्थाओं की प्रवंधकारिशी कमिटी में बहैसियत सभासद अपना मत दे सकेंगे या मंडल के अधिकेशन में उनके प्रवन्ध के लिए जो ठहराव हो उस अनुसार पाबन्दी मण्डल आफिस करा सकेगी!

#### [१४] आय च्यय का हिसाब-

मण्डल का हिसाब श्राफिस की बहियों में साहुकारी रीति से रहे। जो रक्तम नमा हो उसकी रसीद दी जावे श्रीर जो रक्तम नामें मेंडे उसकी रसीद या दस्तावेज की जाकर व्हाउचर के रूप में रखी जावे। मण्डल का हिसाब, श्रिधिवशन में जिनको श्राडिटर कायम किया जावे, उनको श्रिधिदेशन होने के पूर्व दिखाकर श्राडिट करवा लिया जाय ताकि वह श्राडिट हिसाब मण्डल के श्रिधिवेशन में पेश हो सके।

## [१६] वर्ष-

मण्डल का वर्ष मिती माद्रपद शुक्का ६ से प्रारम्भ हो कर माद्रपद शुक्का ५ को पूर्ण माना जावेगा निससे हिसाब तैयार हो कर मण्डल के श्राधिवेशन में पेश हो सके।

#### र७ संग्रहित साहित्य--

- (क) मडल ने श्रीमजीनाचार्य पूज्यश्री जनाहिरलालजी महाराज साहन के व्याख्यानों का जो सग्रह कराया है उनमें से कोई संस्था या व्यक्ति सम्पादन कराके प्रकाशित कराना चाहें ने मंडल की स्वीज्ञित प्राप्त करने के बाद ही मडल की सूचनानुसार ऐसा कर सकते हैं। यानि विना मडल की स्वीज्ञिति प्राप्त किये सेच्छानुसार सपादन या प्रकाशन नहीं करा सकते, यदि विना स्वोज्ञिति लिये जो ऐसा करेंगे तो उस सम्पादित या प्रकाशित साहित्य पर मडल श्रांफिस उचित श्रापित ले सकेगा, श्रीर मंडल की सूचनानुसार उसमें अचित संशोधन या परिवर्तन करना पड़ेगा।
  - (ख) जो साहब सम्पादित साहित्य को मंडल के मारफत् प्रकाशित करावेंगे तो मङल श्रॉफिस उनकी सूचनानुसार उस साहित्य को कम कींमत में देगा तथा उनकी सहायता के श्रनुसार उन्हें मडल के समासट् मानेंगे।

## [१८] परिवर्तन-

मडल के नियमोप नियम में परिवर्तन समय श्रीर परिस्थिति के 'त्रनुमार होता रहेगा किन्तु परिवर्तन करने का श्रिष्ठकार मडल की जनान कामिटी को ही रहेगा, श्रिष्ठियन में जो ठहरात्र पहले हुए हैं या श्रत्र होंगे वे इसके नियमोपनियम माने जावेंगे ॥ इत्यलम् ॥

शुक्ति द्वार क्षेत्र क्षेत्र

श्रीमान् सेठ सा० श्री इन्द्रचन्दजी गेलड़ा कुचेरा (मारवाड़) निवासी हाल मुकाम मद्रास शिम्भूमल ध्रमोलकचन्द गेलड़ा फर्म के मालिक हैं।

श्रापके पिताश्री श्रमोलकचन्दजी मद्रास के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक थे एवं बड़े ही उदार दानी एवं परोपकारी महानुसाव थे। श्रापने श्रपने जीवन काल में कई संस्थाश्रों को यथा मारवाड़ी श्रीपधालय, कन्याशाला, गौशाला श्रोर वोर्डिङ्ग स्वूल श्रादि को हजारों रुपयों क श्रप्त दान दिया था। श्राप कई लंस्थाश्रों के संस्थापक एं सञ्चालक थे। श्राप ग्रप्त दान के पूरे हिमायती थे, यर्ह कारण है कि समाज में जाहिर रूप से ख्याति प्राप्त न क सके। श्रापके परचात् श्रापके सुपुत्र श्रीमान् इन्द्रचन्द्रज साहव भी श्रापही के समान च्दार दानी एवं द्या

निकले। त्रापने भी अल्प काल ही में लाखों रूपयों का दान दिया। अपने पूच्य पिता श्री के नाम से एक मुस्त ५५०००) रू० श्री रवे० स्था० जैन एउंचुकेशनल सोसाइटी को देकर मद्रास में एक हाई स्कूल की स्थापना कर गई तथा इसके श्रतिरिक्त स्कूल, बोर्डिङ्ग हाउस, हाई स्कूल एवं वोर्डिङ्ग हाउस के भवन--निर्माण में भी हजारों रूपयों का दान दिया । आपही की कृपा का फल है कि कुचेरा ( मारवाड़ ) में एक जिनेश्वर ख्रीपघालय चल रहा है, जहाँ रोगियों की नि शुल्क चिकित्सा की -जाती है। आपने अपने पिता श्री की स्मृति में एक न्यहत बड़ा फराड निकाला है,जिसमें से हमें भी इस प्रन्थ के सम्पादन तथा प्रकाशनार्थ रूपे दोहजार की सहायता प्राप्त हुई । तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सहायता प्राप्त होने की आशा है। हम इसके लिये सेठ साहव को कोटियाः धन्यवाद देते हैं और आशा करते है कि भविष्य में भी आपके द्वारा समाज के कई आवश्यक अङ्गों की कमी की पूर्ति होगी। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर समुस्रत, यशस्त्री एवं ऐश्वर्य सम्पन्न बनाव हमारी यही शुभ कामना है।

प्रकाशक--



# ग्रावस्यक निवेदन-

जिन महापुरुषों ने सम्यकान और सम्यक् चारित्र की पूर्णता प्राप्त करके राग-देष तथा मोह आदि आन्तरिक विकारों को पूर्ण रूप से जीत लिया है, उन महातमाओं के प्रवचन ही संसार का वास्तविक कल्याण करने में समर्थ होते हैं। परन्तु इन गहन प्रवचनों को समम्भना सर्व साधारण के लिए सहज नहीं है। प्रवचनों की सुगम व्याख्या करके, उनमें से विशेष उपयोगी और सारमूत तत्त्वों का पृथक्करण करके उन्हें समभाना विशिष्ट विद्वता के साथ कषायों की मंदता की मी अपेद्मा रखता है। जिन महापुरुषों को यह दोनों गुण प्राप्त हैं, वही वास्तव में प्रवचनों के सम्बे व्याख्याकार हो सकते हैं।

स्थानकवासी (साधुमार्गी) जैन समाज के सुप्रसिद्ध श्राचार्य, पूज्यवर्य श्री जवाहरतांत्रजी महाराज ऐसे ही एक स्रफल व्याक्याकार थे। पूज्यश्री ने स्त्रकृतांग, व्याख्याप्रकाति, उपासकदशांग तथा उत्तराध्ययन ग्रादि कर्र सूत्रों पर विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें से कुन्नेक व्याख्यान ही पिन्नेत तेरह वर्ष में मएडल की श्रीर से निपियद्ध हो सके हैं।

मण्डल द्वारा लिपिबद्ध कराए हुए व्याख्यानों में है
श्री उपासकदशांग सूत्र की व्याख्या का सम्पादन पिएडत
शान्तिलालजी वनमाली शेष्ठ कर रहे हैं।श्रीमङ्गगवती सूत्र की
व्याक्या सं. १६८८ के देहली चातुर्मास से आरम्भ हुई और
सं. १६६२ के रतलाम चातुर्मास तक की गई थी। इन अनेक

चातुर्मासं में प्रथम शतक की तथा दितीय शतक के कुछ ही उद्देशकों की ही व्याख्या है। पाई है। गूज्य श्री को श्रगर सम्पूर्ण व्याख्या भगवनी सूत्र पर करने का अवकाश मिला होता तो हमारे लिए। कितने सद्भाग्य की यात होती। पर ऐसा न हो सका।

श्रीमगवती सूत्र की इस ब्याख्या को जनता के लिए उपयोगी एवं मार्गदर्शक समम कर मैंने इसे मासिक रूप में प्रकाशित करने की श्राहा मगडल के मारवी-श्रधिवेशन में प्राप्त की थी। किन्तु ग्राहकों की संख्या पर्याप्त न होने तथा श्रन्य श्रनेक कठिनाइयों के कारण वह विचार उस समय कार्यान्वित त हो सका । दो वर्ष पहले श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा की तरफ से श्रीमान् सेठ ताराचंदजी सा० गेलड़ा ने मएडल से प्रस्तुत न्याख्या की उत्तम शैली से सम्पादित करवा कर प्रकाशित करने की पेरणा की श्रौर साथ ही श्रार्थिक सहायता भी देने की तत्परता दिखलाई। श्री गेलड़ाजी की इस पवित्र प्रेरणा से प्रेरित होकर मण्डल ने पं॰ श्री शोमाचनद्रजी भारित, न्यायतीर्थ द्वारा, जो उच कोटि के लेखक और विद्वान् हैं. यह व्याख्या उत्तम शैली से सुन्दर श्रीर, रोचक भाषा में सम्पादन करवाई है। असे पाठकों के कर-करमलों में पहुंचाते हुए हमें श्रस्यत्त प्रसन्नता है। हमारा यह प्रकाशन फिलहाल प्रथम शतक तक ही परिमित रहेगा।

प्रस्तुता सूत्र के प्रथम शतक की व्याक्या ही इतनी विस्तृत हो गई है कि काउन १६ पेंजी साइज के करीव डेढ़ हजार से भी श्रधिक पृष्ठों में इसकी समाप्ति होगी। यह व्याख्या चार मागों में प्रकाशित करने का! विचार किया गया है। यह पुस्तक "श्रीमज्जवाहराचार्य के श्रीभगवती सूत्र पर व्याक्यान "का प्रथम भाग और मण्डल द्वारा प्रकाशित व्याक्यानसारसंग्रहमाला का १६वाँ पुष्प है। इस प्रथम भाग में सूत्र का मंगलाचरण, उपोद्धात, सूत्र का महत्व, सूत्रकार का वर्णन, जिनकी जिन्नासा (तत्त्व जानने की इच्छा) से प्रकृत सूत्र का निर्माण हुआ है, उनकी उत्सुकता का वर्णन, भगवान महावीर का वर्णन, भगवान इन्द्रभूति की विनय-शिलता का दिग्दर्शन आदि विषयों का विशद और सारग्राही वर्णन किया गया है।

धीमगवतीसूत्र में प्रथम शतक का वर्णन विशेषतः सूद्म पवं गहन है। उसे सममने और सममाने में विद्वानों को भी कठिनाई होती है। ऐसे गहन भावों को सरलतर कर के पूज्य श्री ने जैनसमाज का अकथनीय उपकार किया है। आचार्य श्री की तस्त्र को स्फुट करती हुई किन्तु गम्मीर, सरस श्रीर रोचक व्याख्या से साधारण बुद्धि वाला भी लाभ उठा सकता है। इससे तथा श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा की उदारता एवं सेठ ताराचन्द्रजी सा॰ की प्रेरणा से प्रिरित होकर यह विशाल श्रायोजन करने का साहस्र किया है।

जिस समय इस कार्य को प्रारम्भ करने का विचार किया गया, उस समय महायुद्ध की ज्वाला प्रचएड हो रही थी। कागज़ आदि प्रकाशन के सभी साधनों में बेहद मँहगाई थी। यही नहीं यहां तकं कि कागज का मिलना भी कठिन था। इन कारणों से प्रकृत ग्रन्थ पर खर्च श्रधिक हुआ है। किन्तु उक्त सेठ साहब ने सम्पादन व्यय के श्रतिरिक्ष प्रकाशन में भी आर्थिक सहायता दे कर इसे आधे मृल्य में वितरण करवाने की उदारता प्रदर्शित की है। निस्सन्देह
श्री गेलड़ाजी की सहायता से ही इम इस श्रायोजन में इतनी
सरलता से सफल हो सके हैं। श्रतप्व हम गेलड़ा वंधुश्रों
को श्रन्तःकरण से घन्यवाद देते हैं।

मेरी यह मी हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे उदारिवत सजान का परिचय देने के लिए उनका फोटो पुस्तक में दिया जाय। परन्तु प्रयत्न कर्रने पर भी फोटो या ज्लाक नहीं मिला इस लिए नहीं दे सका। यदि मिल गया तो अगेल भाग में दिया जायगा।

श्रन्त में यह प्रकट कर देना भी श्रावश्यक है कि पूच्य श्री के व्याख्यान तो खाधुओं की भर्यादायुक्त भाषा में ही होते थे। प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन श्रीर प्रकाशन में कहीं किसी प्रकार का विपर्यास हुश्रा हो, प्रतिपादन में कोई न्यूनता या श्राधिकता हुई हो तो उसके लिए सम्पादक श्रीर प्रकाशक ही बत्तरदाता हो सकते हैं। सौजन्यपूर्वक को सज्जन किसी शिट की श्रोर ध्यान श्राकर्षित करेंगे. हम उनके श्रामारी होंगे श्रीर श्रगेल संस्करण में यथोचित संशोधन करने का ध्यान रक्षेंगे। इतिशम्

हौरालाल नादेचा प्रेसिडेन्ट भवदीय— वालचाद श्री श्रीमाल सेक्रेटरी श्रकाशक—





श्रमण भगवान महावीर हारा उपिट ए समस्त श्रुत हाद-शांगी कहलाता है। श्रणंत् वह वारह श्रंगों में विभक्त है। श्री भगवतीस्त्र, जिसका दूसरा नाम ' विश्राहपण्णित ' ( विवाहमन्दि श्रण्वा व्याख्याप्रनित्ते ) भी है, हादशांगी में पांचवां श्रंग है। श्रन्यान्य श्रंगों की भांति यह श्रंग भी श्री सुधर्मा स्वामी हारा प्रणीत है। यह श्रंग श्रस्यन्त गंभीर है श्रीर शब्द एवं श्रर्थ की श्रपेता विस्तृत भी है। अतएव इस श्रंग के प्रारंभ में श्रनेक विध मङ्गलाचरण किये गये है। मङ्गलाचरण के श्रादि सूत्र इस प्रकार हैं:—

(१) एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आयरियाणं, एमो उवन्मायाणं, एमो लोए सन्वसाहूणं । (२) एमो बंभीए लिवीए। (३) एमो सुअस्स ।

## थीभगवती सूत्र [ २ ]

इन तीन सूत्रों द्वारा मंगलाचरण करके शास्त्र प्रारंभ किया गया है। प्रथम सूत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। द्वितीय सूत्र में लिपि को नमस्कार किया गया है के और द्वितीय सूत्र में श्रुत देवता को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार इन तीन सूत्रों द्वारा नमस्कार करके शास्त्र आरंभ किया है।

प्रस्तुत सूत्र के टीकाकारों ने भी टीका करने से पहले मंगलाचरण किया है। श्री श्रमयदेव स्र्रि द्वारा किया हुशा मंगलाचरण इस प्रकार है:—

> सर्वज्ञभीश्वरमनन्तमसङ्गमग्रचं, सार्वीयमस्मरमनीशमनीहमिद्धम्। सिद्धं शिवं शिवकरं करण्यपेतम्, श्रीमञ्जिनं जितरिपुं प्रयतः प्रगौमि॥

नत्वा श्रीवर्द्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मग्री। सर्वानुयोगवृद्धेम्यो, वाएयै सर्वविद्स्तथा॥

श्रधीतः—में श्रीजिनेन्द्र देव को, जो जितिरेषु है—जिन्होंने राग-द्रेप श्रादि शत्रुश्रों को जीत लिया है, विधिपूर्वक नमस्कार करता हूं। मगवान् सर्वेश हैं। कई लोग राग श्रादि शत्रुश्रों का नाश होने पर भी सर्वेशता स्वीकार नहीं करते। उनके मत का विरोध करने के लिए मगवान् को यहां सर्वेश विशेषण लगाया गया है। इसके श्रतिरिक्त राग श्रादि शत्रुश्रों को जीतने के लिए पहले ज्ञान की श्रावश्यकता होती है सो

<sup>\*</sup> लिपिको नमस्कार करने के विषय में विशेष वर्णन आगे आया है वह द्वितीय मंगलाचरण के विवेचन में देखिए।

भगवान् सर्वञ्च हैं। आचार्य ने हेतुहेतुमद्भाव दिखाने के लिए सर्वञ्च विशवण दिया है। जो सर्वञ्च होता है वह जितिरपु अर्थात् वीतराग अवश्य होता है।

जव पूर्ण रूप से श्रात्मधर्म प्रकट हो जाता है तब सर्वज्ञता श्राती है। श्रतप्व भगवान् जिनेन्द्र ईश्वर हैं। उनके सब श्रात्मधर्म प्रकट हो चुके हैं। जिस श्रात्मा की प्रकृति चिदा-नन्द गुण मय हो जाती है, जो संसार के किसी भी पदार्थ की परतंत्रता में नहीं रहती वही श्रात्मा ईश्वर है। श्राचार्य ने यहां पर भी हेतुहेतुमद्भाव प्रदर्शित किया है। लोग श्रज्ञानी को भी ईश्वर मानते हैं, जो सांसारिक पदार्थों की परतंत्रता में है उसे भी ईश्वर मानते हैं। मगर परतंत्रता श्रनश्वरत्व का नहीं हो सकता।

जो ईश्वर होता है वह अनन्त होता है। जिसे अनन्त अथों का ज्ञान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञान का अन्त नहीं है, जो अनंत अथों का ज्ञाता है, जिसे अनन्त काल का ज्ञान है, जिसका ज्ञान अनन्त काल तक विद्यमान रहता है, उसे अनन्त कहते हैं। अथवा जो एक बार ईश्वरत्व प्राप्त करके फिर कभी ईश्वरत्व से च्युत नहीं होता उसे ध्रनन्त कहते हैं। कई लोग ईश्वर का संसार में पुनरागमन-अवतार-होना मानेत हैं। उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए ईश्वर विशेष्य षण के पश्चात् 'अनन्त ' विशेषण दिया गया है।

ईश्वर अनन्त क्यों है ? इस प्रश्न का समाधान 'अनन्त' विशेषण के पश्चात् दिये हुए 'असंग' विशेषण द्वारा किया गया है। तात्पर्य यह है कि संसार में उसी आतमा को जनम धारण करना पड़ता है जो संग अर्थात् बाह्य उपाधियों से युक्त होता है। जिस आतमा के साथ राग-द्वेष आदि विकारों

का संग-संसर्ग है उसे जन्म-मरण का कए भोगना पड़ता है। ईश्वर सर्वक्ष है, चीतराग है, स्वाधीन है। किसी भा प्रकार की उपाधियां उसे स्पर्श तक नहीं करती हैं। पेसी अवस्था में ईश्वर पुनः जन्म प्रहण करके अवतीर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार 'असंग 'अथीत् निर्विकार होने के कारण ईश्वर अनन्त हैं—उसकी ईश्वरता का कभी अंत नहीं हाता।

ईश्वर 'श्रयय 'श्रयांत् सव में श्रेष्ट है। संसार के सभी प्राणी, क्या मनुष्य श्रीर क्या स्वर्ग के देवता, सभी श्रक्षान स प्रसित है, सभी जन्म-मरण श्रादि की व्याधियों से पीढ़ित , सभी कों इप वियोग श्रीर श्रिनष्ट संयोग के द्वारा उत्पन्न ोने वाले दुःख लगे हुए हैं। इन सब भकार के दुःखों से मुक्त क्वल ईश्वर ही है। श्रतएव ईश्वर श्रप्रय है-सर्वश्रेष्ठ है।

भगवान, 'सार्वीय' हैं। सब का हित-कल्याण करके त्राला सार्वीय कहलाता है। भगवान वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करकें पहले सर्वश्रेष्ट-अप्रय बने, फिर जगत् के कल्याण के लिए-बिना किसी प्रकार के भेद भाव के, जगत् के जीवों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया है। अतएव वह सार्वीय हैं।

भगवान सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं ? इस प्रकार का उत्तर सार्वीय विशेषण में निहित हैं। भगवान सब का कल्याण करते हैं, इस कारण वह सर्व श्रेष्ठ-श्रम्य हैं। जो सब का हित करता है वही सर्व श्रेष्ठ कहलाता है।

भगवान् ' अस्मर' अर्थात् कामविकार से रहित हैं। जो काम-विकार से रहित होता है वही सब का हित कर सकता है।

भगवान् ' श्रनीश ' है। जिनके ऊपर कोई ईश्वर न हो वह श्रनीश कहलाते हैं। जो खयं बुद्ध हैं, जिन्होंने अपने~आपसे बोध प्राप्त किया है, किसी दूसरे से नहीं उनके ऊपर दूसर। कोई ईश्वर नहीं है। कई लोग मुक्तात्माओं से भी ऊपर श्रमादि ईश्वर की सत्ता मानते हैं। यह मान्यता समीर्चान नहीं है। वस्तुतः मुक्तात्मा श्रोर ईश्वर में भेद नहीं है। जो मुक्तात्मा है वहीं ईश्वर है श्रोर मुक्तात्मा से उच्च कोई सत्ता नहीं है, यह स्चित करने के लिए भगवान को 'श्रमीश' विशेषण लगाया गया है।

भगवान् ' अनीह ' अर्थात् निष्काम हैं । अनीह होने के कारण व ' अनीश ' हैं जो निष्काम होगा उसी पर के हैं ईश्वर—स्वामी नहीं हो सकता । जिसमें कामना है उसी पर स्वामी-मालिक हो सकता है। निष्काम पुरुष का स्वामी नहीं हो सकता । क्या बादशाह, साधुओं पर आहा चला सकता है ?

' नहीं '।

क्योंकि साधुश्रों को धन श्रादि की कामना नहीं है। जब साधुश्रों पर भी किसी का हुक्म नहीं चल सकता तो ईश्वर पर कौन हुक्म चला सकता है ? श्रतपव श्रनीश वही हो सकता है जो श्रनीह—कामना रहित हो।

भगवान् 'इद्ध 'हैं। श्रनन्त ज्ञान-लदमी से देदीप्यमान हैं। श्रथवा तप-तेज से श्रथवा शरीर की उस कान्ति से, जिसे देख कर देव भी चिकत रह जाते हैं, देदीप्यमान हैं। ऐसे भगवान् जिनेन्द्र की मैं नमस्कार करता हूं।

जिनेन्द्र भगवान् 'सिद्ध' हैं। प्रश्न हो सकता है कि जिन्होंने सिद्धि-मुक्ति प्राप्त करती है उन्हें सिद्ध कहते हैं। श्रगर जिनेन्द्र भगवान् सिद्ध हैं तो फिर 'सार्वीय '(सव के हित कर) कैसे हो सकते हैं श्रिरहंत भगवान् उपदेश देने के कारण सार्वीय हो सकते हैं पर सिद्ध भगवान् जगत्

का कुछ भी कल्याण नहीं करते। उन्हें सार्वीय विशेषण प्याँ दिया? श्रार इस मंगलाचरण में श्ररिहंत भगवान की नम्स्कार किया गया है तो 'सिद्ध 'विशेषण क्यों दिया गया है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि तीन वानों से श्रर्थात \* कप छुद श्रीर ताप-इन वातों से जिनके सिद्धान्त का श्रर्थ सिद्ध है. जिनके सिद्धान्त सिद्धार्थ हैं, ऐसे द्वादशांगी रूप सिद्धान्त जिन भगवान ने वताये हैं उन्हें सिद्ध श्रागम कहते हैं। इसके श्रातिरिक्त जिनके सब काम सिद्ध हो चुके हों—जो स्तरस्य हो गये हो उन्हें भी सिद्ध कहते हैं। तथा संसार के लिये जो मंगलक्षप हो उन्हें भी सिद्ध कहते हैं। इन विवक्ताओं से यहां श्रिरंत भगवान को भी 'सिद्ध ' विशेषण लगाना श्रवुचित नहीं हैं।

अथवा इस मंगलाचरण में अरिइंत और सिद्ध दोनें।

गरमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। सिद्ध-नमस्कार के पत्त

में यह समस्ता चाहिए कि सिद्ध मगवान् आत्मविशुद्धि के

आदर्श वनकर जगत् का कल्याण करते हैं, अतः वह सावींय

है।

भगवान् शिव है। उन्हें किसी प्रकार का रोग या उपद्रव नहीं है अतएव वह शिव खरूप है। तथा उनका स्मरण और ध्यान करने से अन्य जीवों के रोग एवं उपद्रव मिट जाते हैं। इसाबिए भी भगवान् शिव है।

भगवान् 'करण्ड्यपेत' हैं अर्थात् शरीर और इन्द्रियों से रहित है। यहा फिर वही आशंका की जा सकती है। के अरि-

<sup>\*</sup> जैसे सुवर्ण की परीक्षा कप श्रयांत् कसीटी पर कसने से, छेद से प्रयीत् काटने से श्रीर ताप से श्रयांत् तपाने से की जाती है, उसी प्रकार झागम की परीक्षा भी उनत तीन बातों से की जाती है। श्रागम के विषय में कप श्रादि का स्वरूप इम प्रकार है.—

हन्त भगवान् शरीर सहित होते हैं श्रीर इन्द्रियां भी उनके विद्यमान रहती हैं, तब उन्हें 'करणावपते क्यों कहा गया है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि यद्यपि श्रिरहंत भगवान् की इन्द्रियां विद्यमान रहती है फिर भी वह इन्द्रियों का उप-योग नहीं करते। श्रिरहंत भगवान् श्रपने - परम प्रत्यच केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं। उनकी इन्द्रियां निरुपयोगी हैं। जैसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश फैल जाने पर कोई दीपक भले ही विद्यमान रहे फिर भी उसका कुछ उपयोग नहीं होता सब लोग सूर्य-प्रकाश द्वारा ही वस्तुश्रों को देखते हैं। इसी प्रकार भगवान् इन्द्रियां होने पर भी इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते हैं। उनकी इन्द्रियों का होना श्रीर न होन। समान है। इस अपेदा से भगवान् को 'करणावपेत' कहा है।

\* पाण्वहाई आणं पावठाणाण जो उ पाढिसेहो ।

साण उस्तयणाई णं जो य विही एस धम्म कसो ॥ १ ॥

श्रथाँत्—हिंसा श्रादि पाप स्थानको का निषेध तथा ध्यान श्रध्य
यन श्रादि सारिवक क्रियाओं का विधान धर्म के विषय में 'कब' समसन
चाहिए।

बन्भाणुद्वार्थाणं जेण या वाहिकाए तयं तियमा। संभवद्द य परिशुद्धं सो पुण धम्ममिम छेजत्ति ॥ २ ॥ धर्यात्—निश्चित रूप से वाह्य खाचार से बाधित न होना खी बाह्यचार से पूर्ण रूपेण शुद्ध होना धर्म के विषय में छेद है।

जीवाइमाचवाओं वंधाइपसाहगों इहं तावों।

एएहिं परिसुद्धों धम्में। धम्मत्तरामुवेइ ॥३॥

जर्थात्—ज्ञातमा आदि भावों का विधान और यंध-मोक्ष आदि

कर्वों का साधन धमें के विषय में 'ताप' है।

इन सीन परीक्षाच्यों में जो सत्य सिद्ध हो वही छागम श्रीर धर्म सचा मानना चाहिए। ाथा यद्यपि श्रारिष्टंत भगवान् सश्चरीर है तथापि वह श्वरीरा तिक्त से सर्वथा रहित है। उनमें तिनक भी देह की ममता नहीं है। श्रतप्य श्वरीर के प्रति मोह रहित होने से उन्हें कर-णावपेत कहा गया है।

इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषण से विशिष्ठ श्री श्रारिहंत भगवान् को तथा सिद्ध भगवान् को, जिन्होंने कर्म रूपी रिपु-श्रों को जीत लिया है, मैं प्रणाम करता हूं।

यह सामान्य रूप से जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति की गई है। श्रव टीकाकार श्रासार्य सिकट उपकारक श्रोर वर्त्तमान में जिनका शासन चल रहा है उनका नाम लेकर नमस्कार करते हैं।

## ' नत्वा श्री वर्द्धमानाय, श्रीमते च सुघर्मग्रे । '

श्रधीत्—श्रीवर्द्धमान भगवान् को मै नमस्कार करता हूं। यद्यपि इस सूत्र के मूल कर्ता श्री सुधर्मा स्वामी हैं, लिकन सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना भगवान् महावीर से सुनकर की है। श्रतपव सुधर्मा स्वामी के भी गुरु लोक कल्याणकारी भगवान् श्री वर्द्धमान को मैं नम्नतापूर्वक प्रणाम करता हूं।

भगवान् महावीर की दिन्य ध्वीन का आश्रय लेकर श्री ह सुधमा स्वामी यदि इस सूत्र की रचना न करते तो आज हम लोगों को भगवान् की वाणी का लाभ कैसे मिलता ? अतएव श्री सुधमा स्वामी भी हमारे उपकारक हैं। इस कारण उन्हें - भी नमस्कार करता हूं।

हीरा और मोती होता है खान और समुद्र में, मगर यदि होशियारं शिल्पकार मोती और हीरे को आमूपण कप में अस्तुत न करे तो क्रया मोती या हीरा शरीर पर उहर सकता है ? नहीं '

शास प्रस्तावना

श्रगर शिल्पकार श्रसती हीरे या मोती की श्राभूषण में ते लगाकर, नकली लगावे तो क्या कोई शिष्ट पुरुष उस श्राभू-षण की कद्र करेगा ? नहीं।

अगर सच्चे मोती कुशलता के साथ आभूषण में लगाये गये हीं तो उन्हें शरीर पर घारण करने में सुविधा होती हैं और पीछे वालों को भी उस आभूषण के घारण करने में आनन्द होता है इसी प्रकार भगवान की अनन्त झान की खान से यह अत-रत्न उत्पन्न हुआ है, तथापि सुधर्मा स्वामी जैसे कुशल शिल्पकार इसे आभूषण के समान सूत्र रूप में न रचते तो झान-रत्न का यह आभूषण हमें प्राप्त न होता । अगर इसमें सुधर्मीस्वामी ने अपनी श्रोर से कुछ मिलावट की होती तो यह सचा आभूषण न कहलाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी श्रोर से कुछ भी सम्मिश्रण नहीं किया है यह वात सुधर्मा स्वामी ने जगह-जगह स्पष्ट कर दी है। 'तेण भगवया एवमक्लायं ' इत्यादि वाक्य इस संत्य की अतीति कराते हैं।

तात्पये यह है कि भगवान् के अनन्त ज्ञान रूपी खान से निकले हुए ज्ञान रूपी रत्न को सुधर्मा स्वामी ने सूत्र रूपी श्राभूषण में जड़ दिया है, अतएव में श्रीमान् सुधर्मा स्वामी को भी नमस्कार करता हूं।

सुधर्मा स्वामी ने भगवान् के अनन्त ज्ञान से निकले हुए ज्ञान-रांन को सूत्र-त्राभूषण में जड़ दिया, तथापि उनके पश्चात् होने वाले अनेक श्राचार्यों ने इसकी व्याख्या करत हुए इसे सुरात्तित रक्खा है। श्रतएव उक्त सब श्राचार्य भी महान् उपकारक हैं। इसलिये टीकाकार ने कहा है -

''सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो"

अथोत्—इससे पहले स्त्र की व्याख्या अनेक आचारों

ने की है। उन श्राचार्यों के श्रनुग्रह से ही यह स्व रूपी रतन का श्राभूषण हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए उन सब श्रनुयोग-बृद्ध श्राचार्यों को भी नमस्कार है।

अन्त में टीकाकार आचार्य भगवान् की वाखी को नम-

स्कार करते हैं—

### वाएयै सर्वविदस्तथा

श्रयीत्—जिनकी वाणी समस्त वस्तुश्रों के शान को प्रका-शित करने वाली है, जो वाणी भगवान से निकली है, उस सर्वश्र-वाणी को भी मैं नमस्कार करता हूं।

टीकाकार ने अपने भनोभाव प्रकट करते हुए मंगलावरण के प्रश्चात् कहा है--

> एतङ्घीका-चूर्णी जीवाभिगमादिश्वत्तिलेशांश्य । संयोज्य पश्चमाङ्गं, विष्टुणोमि विशेषतःकाश्चित् ॥

श्रर्थात्—रीकाकार कहते हैं कि रीका रचने का मेरा यह प्रयास स्वयं ट्रांब्र से नहीं है, किन्तु टीका, चूर्णी जीवाभिगम की टीका के श्रंशों श्रादि की सहायता से कुछ विस्तार के साथ पांचवें श्रंग की कुछ विस्तृत यह टीका बना रहा हूं।

श्राचार्य के इस कथन से प्रकट है कि भगवतीसूत्र पर इस टीका से पहले भी कोई टीका विद्यमान थी। वह टीका संभवतः कुळ संचित्र होगी और इस कारण भगवतीसूत्र के मूलगत भाव को समभने में श्रधिक उपयोगी न होती होगी, श्रतः सामान्य शिष्यों को भी समभाने के श्रभिप्राय से श्राचा-र्य ने यह टीका 'किश्चित् विशेषतः श्रधीत् कुळ विस्तार से किसी है। इस प्रकार यद्यपि वह प्राचीन टीका श्राज देखने में नहीं श्राती, फिर भी श्राचार्य के कथन से उसका होना स्पष्ट स्त से सिद्ध है। श्राचार्य ने यहां भगवतीसूत्र की टीका का ही निर्देश नहीं किया है किन्तु चूर्णी का भी निर्देश किया है। 'पतर्हीका-चूर्णी' इस पद में 'पतत्' सर्वनाम भगवतीसूत्र के लिए ही श्राया है, यह निस्संदेह है। यह एक समस्त पद है श्रीर उससे भगवतीसूत्र की टीका का तथा चूर्णी का श्रीभ-प्राय प्रकट होता है। श्रतः जान पड़ता है कि भगवतीसूत्र की यह टीका बनने से पहले टीका श्रीर चूर्णी दोनों थीं। इन में से चूर्णी तो श्राज भी उपलब्ध है, पर टीका श्रभीतक उप-लब्ध नहीं है।

टीका रचने की प्रतिष्ठा करने के पश्चात् आचार्य ने इस सूत्र की प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में वह सूत्र को कितने बहुमान से देखते हैं, यह जानने योग्य है। प्रस्तावना के संज्ञि-प्त शब्दों में ही उन्होंने सूत्र का सार भर दिया है। प्रस्तावना वास्तव मे श्रत्यन्त मावपूर्ण श्रीर मनोहारिणी है।

प्रस्तावना में उन्होंने प्रस्तुत सूत्र के नाम की चर्चा की है। इस सूत्र का नाम 'विवाहपराण्यित' या मगवतीसूत्र है। यह नाम क्यों है, इसकी चर्चा श्रागे की जायगी।

टीकाकार ने इस पंचम श्रंग को उन्नत और विजय में समर्थ जयकुंजर हाथी के समान निरूपण किया है। जयकुंजर हाथी में श्रीर भगवतीसूत्र में किस धर्म की समानता है, जिसे श्राधार बनाकर भगवतीसूत्र को कुंजर की उपमा दी गई है ? यह स्पष्ट करते हुए श्राचार्य ने सुन्दर खेषात्मक भाषा का श्रयोग किया है। उसका ठीक-ठीक सौन्दर्थ संस्कृतज्ञ ही समभ सकते हैं, पर सर्वसाधारण की साधारण जानकारी दे लिए उसका भाव यहां प्रकट किया जाता है।

जयकुंजर श्रपनी लालेत पद्पद्यति से प्रबुद्धजनों का मनो रंजन करता है अर्थात् जयकुंजर हाथी की चाल सुन्दर होर्त है। वह इस प्रकार घीरे से पैर रखता है कि देखने में अतीव मनोहर प्रतीत होता है। इसी प्रकार मगवतीसूत्र भी अपनी जिलत पद्पद्धित से अर्थात् सुन्दर पद-विन्यास से विश्वजनों का मनोरंजन करने वाला है। इस सूत्र की पद्रचना ऐसी जिलत और मनोहर है कि सममनेवाले का चित्त उसे देखकर आनंदित होजाता है। मगर प्रबुद्धजन ही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अझ-नासमम लोगों को अगर आनंद न आवे तो इसकी पद्रचना को इसी प्रकार दोप नहीं है, जैसे अंघा आदमी हाथी न देख सके तो इसमें हाथी का दोफ नहीं है।

जयकुजर हाथी उपसर्गनिपात-अञ्यय रूप है और भग-वतीस्त्र भी उपसर्गनिपात-अञ्यय रूप है। तात्पर्य यह है कि जयकुंजर एक संग्रामी हाथी है। शत्रुपच की ओर से उस पर उपसर्गों का निपात होता है अर्थात् उसे कप्ट पहुंचाया जाता है, किर भी जयकुंजर अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। इसी प्रकार भगवतीस्त्र के लिए यह पांचवां आरा उपसर्ग रूप है। जैसे अन्य सब शाखों पर पांचवें और रूप उपसर्ग का निपात हुआ उसी तरह भगवतीस्त्र पर भी उपसर्ग पहा! लेकिन यह स्त्र अनेक अग्निकांड होनेपर भी द्वा रहा है। अतपव यह भी उपसर्ग-निपात-अञ्यय रूप है।

जव मारतवर्षं में साम्प्रदायिक दुरभिनिवेश की प्रवलता थी, मतभेद-सिंदिणुता का नाम मात्र तक नहीं था, शास्त्र और प्रंथ आग्न की लपलपाती हुई ज्वालाओं में भस्म कर दिये जाते थे और कहीं-कहीं तो उनके पढ़ने वाले तक मीत के घाट उतार दिये जाते थे, उस समय में भी यह शास्त्र वचा रहा। ऐसे धिकराल संकट-काल में भी इस सूत्र ने अपना स्वस्त्य इसके अतिरिक्त प्रकृत सूत्र द्वादशांगी में सम्मिलित है और द्वादशांगी श्रुत, अर्थ:की अपेत्वा शाध्वत है—उसका कभी श्रभाव नहीं होता। श्रतएव पंचम श्रारा आदि रूप उप-सर्ग श्रोने पर भी यह सूत्र सदा अव्यय-श्रविनश्वर है।

' उपसर्ग-निपात-श्रव्यय ' पद की संघटना व्याकरण के श्रवसार दूसरे प्रकार से भी होती है। जैसे जयकुंजर उपसर्गों का निपात होने पर भी श्रव्यय रहता है, उसी प्रकार भगवती सूत्र उपसर्ग निपात श्लौर श्रव्यय से युक्त है। श्रधांत् इसमें उपसर्गों का, 'निपातों का तथा श्रव्ययों का प्रयोग किया गया है।

' जयकुंजर का शब्द सुनकर प्रतिपत्ती घवड़ा उठते हैं, श्रतएव जयकुंजर घन श्रीर उदार शब्द वाला होता है। इसी प्रकार भगवतीसूत्र के शब्द सुन कर भी प्रतिपत्ती घवड़ा जाते हैं। श्रतएव यह सूत्र भी घन श्रीर उदार शब्दों वाला है।

जैसे जयकुंजर पुरुषालेग साहित होता है, इसी प्रकार प्रकृत भगवतीसूत्र भी लिंग श्रीर विभक्ति से युक्त है।

जैसे जयकुंजर सदा-स्यात होता है उसी प्रकार यह सूत्र भी सदा ख्यात है।

अर्थात्—इस सूत्र के सभी आह्यान—कथन सद्द्रप हैं जैसे जयकुंजर सुलज्ञण वाला होता है उसी प्रकार प्रकार सूत्र भी सुलज्ञण है, अर्थात् इसमें अनेक पदार्थों के-जीवारि तत्वों के समीचीन लज्ञण विद्यमान हैं।

, जैसे सिंचामन पेरावत श्रादि के रचक देव होते हैं, इस प्रकार इस सुत्र के रचक श्रनेक देव हैं।

जैसे जयकुंजर का उद्देशक अर्थात् मस्त्रक सुवर्ण ( सोने से मंडित होता है, इसी प्रकार सुत्र के उद्देशक सुवर्णों । अर्थात् सुन्दर अस्तरों से मंडित हैं। जयकुंजर नाना प्रकार के अद्मुत चिरतों वाला होता है
प्रधात अनेक चालों से शृतु पर आक्रमण करता है, अतएव
वह नानाविध-अद्मुत-चिरतों से युक्त है, इसी प्रकार प्रस्तुत
प्रगवतीसूत्र में नाना प्रकार के अद्मुत चिरत हैं अर्थात् अनेकानेक चरितों का वर्णन है।

हाथी विशाल-काय होता है, इसी प्रकार यह शास्त्र भी विशालकाय है अर्थात् अन्य सभी अंगों की अपेद्धा विस्तृत है। बुत्तीस हजार प्रश्न और उनके उत्तर इसमें विद्यमान हैं। अत: स्थूलता की दृष्टि से भी यह दस्ती के समान है।

हाथी चार चरण (पैर) वाला होता है, तो यह सूत्र भी चार चरण (श्रजुयोग) वाला है। जब श्रन्य शास्त्रों में प्रायः एक ही श्रजुयोग होता है, तब इसमें चारों श्रजुयोग श्रर्थात् इच्याजुयोग, गणिताजुयोग, चरणाजुयोग, श्रीर धर्मकथानु-योग हैं।

हाथीं के दो नेत्र होते हैं, उसी प्रकार प्रकृत शास क्यी जयकुँजर के भी झान और चारित्र क्य दो नेत्र हैं। कोई-कोई लाग सिर्फ झान को सिद्धिदाता मानते हैं, कोई केवल चारित्र को। मगर इस सूत्र में दोनों को ही सिद्धिदाता माना गया है। दोनों में से किसी भी एक के अभाव में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

हाथी के सूसल के समान दो दांत होते हैं, जिनसे वह संग्राम में विजय-लाभ करता है। इसी प्रकार इस सूत्र में व्रव्यास्तिकनय और पर्यायांस्तिकनय स्पी दो सुदृढ़ दंत हैं, जिनके द्वारा प्रतिपात्त्रयों के समज्ञ वह विजयशील है। द्रव्या-स्तिकनय और पर्यायास्तिकनय अनेकान्तवाद के मूलाघार हैं और अनेकान्तवाद अजय है।

जैसे हाथीं के दो छुंभस्थल होते हैं, वैसे ही इस सूत्र के

निश्चयनय श्रोर क्यवहारनय रूपी दो कुंभस्थल हैं। हाथी के दो कान होते हैं इसी प्रकार सूत्र रूपी कुंजर के योग श्रोर केम रूपी दो कान हैं। (श्रप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना थोग कह जाता है श्रोर प्राप्त वस्तु की रक्षा होना केम है)।

भगवती सूत्र की प्रस्तावना की वचनरचना जयकुंजर की सूंड के समान है श्रीर समाप्ति-वचन पूंछ के समान हैं। काल, श्रात्मक्तप, संबंध, संसर्ग, उपकार, गुांग्रदेश, शब्द श्रीर श्रर्थ क्रप मनोहर प्रवचन-रचना जयकुंजर के तंग के समान है। श्रथवा काल श्रादि श्राट सूत्र के श्राचार इसके तंग है।

सामान्य विधि को उत्सर्ग कहते हैं और विशेष विधि को अपवाद कहते हैं। उदाहरणार्थ-साधु को सचित जल का स्पर्श न करना चाहिए, यह उत्सर्ग विधि है, मगर कारण उपस्थित होने पर नदी पार करने का विधान अपवाद है। इस प्रकार उत्सर्ग और अपवाद रुपी दो घंटा इस स्त्र क्यो हस्ती के विद्यमान हैं जिन्होंने दिग-दिगंत को गुंजा रक्लो है।

जयकुंजर के आगे-आगे विविध प्रकार के वाद्य बजते हैं, इसी प्रकार इस सूत्र क्यी हस्ती के आगे यश का नक्षकारा बजता है। यश क्यी नक्कारे की ध्वनि सारे संसार में फैल रही है।

हाथी पर अंकुश रहता है जिसके कारण वह वश में बना
रहता है। अंकुश के अभाव में हाथी का वशीभूत होना कठिन
है। इस स्त्र कपी हस्ती को वश करने के लिए अंकुश क्या
है ? इसका उत्तर आचार्य ने दिया है—स्याद्वाद कपी अंकुश
के द्वारा यह शास्त्र वशीभूत होता है। जिस हाथी पर अंकुश
नहीं होता वह बिगड़ने पर अपने पत्त को हानि पहुंचाने
लगता है, इसी प्रकार जिस शास्त्र पर स्याद्वाद का अंकुश
नहीं, वह भी अपने ही पत्त का बात करने लगता है। प्रकृत

शास्त्र ऐसा नहीं है। यह स्याद्वाद से अनुगम है। अतः कुंजर के समान स्याद्वाद रूपी अंजुश से युक्त है।

हाथी जय चलता है तो उसके आगे पीछे या आगल-गाल में वर्छे बाले भाले वाले या तीरंदाज चलते हैं, जिससे हाथी किसी को हानि न पहुंचाने पावे इसी प्रकार इस स्त्र के पत्त में अनेक हेतु चलते हैं। वे हेतु इससे किसी की हानि नहीं होने देते।

अय कुंजर राजाओं के पास होता है श्रीर राजा लोग संश्राम में विजय प्राप्त करने के लिए उसे नियुक्त करते हैं। जैसे कोणिक राजा का उदायन हाथी श्रीर इन्द्र का पेरावत हाथी है। तो इस सूत्र कपी हस्ती को नियुक्त करने वाला कीन है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि भगवती सूत्र कपी जय कुंजर के नायक या नियोक्ता महाबीर भग-वान् हैं। उन्होंने मिथ्यात्व, श्रद्धान श्रीर श्रविरति रूपी शृष्ठ्यों की सेना का दलन करने के लिए इसकी नियुक्त की है।

राजाओं के इस्ती पर योद्धा रहते हैं तो भगवान महावीर के इस जय कुंजर पर योद्धा कौन हैं ? राजाओं के इस्ती को योद्धा सुशोभित करते हैं तो इसे कीन सुशोभित करता है ? इस्का उत्तर यह है कि कलपगण का नायक-संघ का आवाय इसे सुशोभित करता है और मुनि क्यी योद्धा इसके पीछे २ चलते हैं। जो कायर है, संसार के प्रपंच में पड़े हुए हैं, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। मुनि क्यी योद्धा उसके स्वरूप को भली मांति जान सके, इस उद्देश्य से पूर्वाचार्यों ने अनेक प्रकार की व्याख्याय रची हैं। प्रश्न दोता है कि जब पूर्वाचार्यों हारा विरक्ति व्याख्यायं विद्यमान हैं तो आपको नवीन व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान यह है कि यद्यपि वे अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, फिर भी यहुत बुद्धि-

शाली पुरुष ही उन्हें समस सकते हैं क्योंकि वे संचित्त हैं। उनसे अल्प बुद्धि वाले जिशासुओं को विशिष्ट लाम पहुंचना संभव नहीं है, अतः मैं प्राचीन टीका और चूर्णी रूपी नादिका का सार लेकर एकं नयी नादिका तैयार करता हूं। जैसे कम-जोर नेत्रों वाला पुरुष ऐन क का आश्रय लेकर देखता है, उसी प्रकार मैं प्राचीन टीका चूर्णी और जीवामिंगम आदि के विव- प्रणों का सार लेकर नवीन विस्तृत और इसी लिए मंद बुद्धि शिष्यों के लिए उपकारक यह यंत्र घटिका निर्माण करता हूं।

तात्पर्य यह है कि—इस सूत्र की ज्याख्याएँ प्राचीन काल के महान आचारों ने की हैं, वे संज्ञित और गंभीर होने के कारण विशेष बुद्धिसम्पन्न पुरुषों का उपकार करने में समर्थ हैं। थोड़ी गुद्धि वाले उन्हें नहीं समक्ष सकते। अतएव में जयकंजर-नायक भगवान महावीर की आज्ञा लेकर और गुरुजनों की आज्ञा पाकर इस टीका को आरंभ करता हूं। में अपने गुरुजनों से आध्यक कुशल नहीं हूं, न उनसे अधिक काशल प्रदर्शित कर सकता हूं लेकिन शिल्पी के कुल में शिल्पी ही जन्म लेता है। जैसे शिल्पकार पिता का शिल्प कार्य दखते देखते पुत्र भी शिल्पकार वन जाता है, इसी प्रकार भेरे पूर्वोच्याये गुरु सूत्र—त्यना में कुशल कारींगर हुए हैं। उन्हों के कुल में मैंने जन्म धारण किया है, अतः में भी टीका प्रारंभ करना चादता हूं। प्रकृत त्यना उनके लिए नहीं है जो मुससे अधिक बुद्धि और ज्ञान के धनी हैं, बिहेक उनके लिए हैं जो मुससे प्रकृत स्थन मित वाले हैं।

# नाम की व्याख्या

भगवतीत्त्र का एक नाम ' विश्राह पएए।ति ' स्व है।

त्यनिक्तिकृतिर्थं क्या है ? क्यों यह नाम पड़ा ? इन प्रश्नां का समाधान करने के लिए टीकाकार कहते हैं ' धिश्राह- प्राण्यि ' ( वि-श्रा-ट्या प्रकृति ) नाम में ' वि ' का अर्थ है विक्षेघ प्रकार से । ' आ ' का अर्थ है अभिविधि या मर्यादा । ' ख्या ' का अर्थ है कथन । श्रोर ' प्रकृति ' का अर्थ है प्रकृत्या । तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र में विविध प्रकार के जीव आदि पदार्थों संबंधी, समस्त झय पदार्थों की मर्यादा पूर्व क श्रथवा परस्पर पृथक लक्षणों का निर्देशपूर्व क, श्री महावीर स्वामी से गौतम गण्धर श्रादि द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर-कथन का श्रक्षण किया गया है, वह ' विश्राह्मण्याचि ' ( व्याख्याप्रजृति ) सूत्र है ।

तात्पर्य यह है। कि भगवान् महावीर से श्रीगीतम स्वामी
ने जो प्रश्न किये श्रीर भगवान् ने गौतम को जा यथावास्थत
उत्तर दिये, उन प्रश्नों श्रीर उत्तरों की प्ररूपणा सुधर्मा स्वामी
ने श्रपने ज्येष्ठ श्रन्तेवासी जम्बू स्वामी को सुनाई। श्रीस्थर्मा
स्वामी ने कहा—' हे जम्बू 'गोतम स्वामी ने भगवान् महावीर
के समस्त ये प्रश्न उपस्थित किये श्रीर भगवान् ने उन प्रश्नों
का यह उत्तर दिया। इस प्रकार गौतम श्रीर महावीर स्वामी
के कथन का जिस सूत्र में निरूपण किया गया है वह व्यास्या
प्रश्निस सूत्र है। इस सूत्र में समस्त जीवादि पदार्थों का निरूपण किया गया है।

श्रथवा विविध प्रकार से या विशेष कप से जिनका श्रा-ख्यान किया जाय वह व्याख्या—श्रथीत् पदार्थों की वृत्तियां-धर्म। पदार्थों के धर्मों का (व्याख्याश्रों का) जिसमें प्रक्रपण किया जाय वह सूत्र 'व्याख्या प्रज्ञित्ते 'हैं।

पदार्थ दो प्रकार के द्वाते हैं—श्रमिलाप्य और अन्मि-लाप्य। वाणी द्वारा जिन पदार्थों का कथन किया जा सकता है वह श्रमिलाप्य हैं श्रीर जो पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित होता हा मगर वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो वह श्रनभिलाप्य कहलाता है। जो श्रमिलाप्य पदार्थ विशेष रूप से कहे जो सकें उन्हें ' व्याख्या ' कहते हैं और उनका जहां निरूपण किया गया है वह ' व्याख्याप्रक्षति ' सूत्र कहलाता है।

अथवा—अर्थ का प्रतिपादन 'व्याख्या' कही जाती है। उस व्याख्या का अर्थात् पदार्थ के प्रक्रपण का जिसमें प्रकृष्ट (अष्ठ) ज्ञान दिया गया है वह 'व्याख्या—प्रकृति 'सूत्र है।

तात्पर्य यह है कि—व्याख्या का अर्थ है-पदार्थ का कथन और प्रक्षित का अर्थ है-बोध । अर्थात् जहां पदार्थ के कथन का बोध कराया गया है, वह 'व्याख्या प्रक्षित 'है।

श्रथव।--जिस शास्त्र का विधिपूर्वक श्रध्ययन करने से नाना प्रकारकी व्याख्या फैल जावे या व्याख्यान करने कें शक्ति श्रा जाय, वह शास्त्र व्याख्या प्रकृति कहलाता है।

श्रथवा—व्याक्या करने में श्रत्यन्त प्राश्च—कुशल भगवान् महावीर से जिसकी प्रकृति हुई है—बोघ हुआ है वह सूच् विश्वाहपएण्चि (व्याख्या प्रज्ञित्र ) कहलाता है।

श्रथवा--विवाद श्रयांत् विविध प्रकार का या विशि।
प्रकार का श्रयांका प्रवाद श्रथवा नयों का प्रवाद जिल शाद
में प्रकार की श्रयांका गया है वह 'विवादपागाति ' सूत्र है
तात्पर्य यह है कि भगवती सूत्र में कहीं श्रयों का प्रवाद चलत
है, कहीं नयों का प्रवाद चलता है। नयों की थोड़ी व्याख्य
में ही ७०० नय हो जाते हैं श्रीर श्राचार्यों ने श्रमन्त नयों व
श्रक्तित्व माना है। इस नयप्रवाद की व्याख्या जिल सूत्र
हो उसकी नाम विवादपन्नति है।

अथवा--' विवाह ' शब्द का अर्थ होता है विस्तारम अथवा वाधारहित-विवाध । इसं प्रकार की प्रज्ञा की जि ग्रास्त्र से प्राप्ति होती है, वह विवाहपराणांत्ते है। ग्राथांत् भग-वतीसूत्र का श्रध्ययन, चिन्तन, मनन करने से विस्तृत वोध प्राप्त होता है श्रौर विवाध-निर्दोंप थोध की प्राप्ति होती है उसे भी विवाहपराणांत्त (विवाहप्रज्ञित्र ) कहते हैं।

अथवा—विवाध या विवाह अर्थात् वाधा रहित जो प्रस् ति है वह विवाह प्रकृति या विवाध प्रकृष्ति है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र में की गई अर्थ-प्रकृषणा में किसी भी प्रकार की बाधा न आ सके वह शास्त्र विवाहप्रकृति या 'विवाध प्रकृष्ति 'कहलाता है।

टीकाकार ने थोड़ा-थोड़ा रूपान्तर करके 'विश्राहपएण-ति 'स्त्र के दस नाम गिनाये हैं। अन्त में कहा है कि इसका जगत् प्रसिद्ध नाम 'मग्वतीसूत्र' है। यह नाम इस स्त्र की महत्ता-पूज्यता-का चोतक है। यो सामान्य रूप से सभी शास्त्र पूज्य हैं, लेकिन प्रकृत शास्त्र में विशेषता है, अतएव यह श्रादरणीय है और इसी कारण इस शास्त्र को 'भगवती स्त्र' कहते हैं।

आज यह शास्त्र 'भगवती' नाम से जितना प्रसिद्ध है स्तमा और किसी नाम से नहीं। इस सूत्र को यह नाम श्राचार्यों ने दिया है।

#### मंगल

टीकाकार ने सूत्र के नामों का निर्देश और उनकी सामान्य ज्याख्या करने के पद्धात् शास्त्र की आदि में नर्चन किये जाने वाले फल, योग, मंगल और समुदायार्थ शादि आदि हारों का उन्नेख किया है। प्रत्येक शास्त्रकार शास्त्र के आरंभ में उसका फल बतलाते हैं, योग अर्थात् संबंध प्रकट करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और समुद्यार्थ को अर्थात् उस शास्त्र में निद्धपण किये जाने वाले विषय का सामान्य दूप से उद्धेख करते हैं। फल, योग, मंगल और समुद्यार्थ का विवेचन विशेषावश्यक भाष्य में किया गया है, वहां से इन सब का स्वदूप समक्ष लेना चाहिए।

ं शास्त्रकार विझो को दूर करने के लिए, शिष्यों की प्रवृत्ति के लिए और शिष्ट जनों की परम्परा का पालन करने के लिए मंगलाचरण, श्रीभेषेय, प्रयोजन और संबंध का निर्देश यहां करते हैं।

शास्त्र रचना श्रीर शास्त्र के पठन-पाठन में श्रनेक विझ श्रा जाते हैं। उन विझों का उपशमन करने के लिए शास्त्र की श्रादि में मंगलाचरण किया जाता है। इस कथन से प्रश्न उपिश्यत होता है कि यदि इस शास्त्र की श्रादि में मंगलाचरण करते हैं तो क्या यह शास्त्र स्वयं ही मंगल कर नहीं है । प्रश्नत शास्त्र यदि मंगलमय है तो श्रलग मंगल करने की क्या श्राव-श्यकता है ! इसका समाधान यह है कि शास्त्र यद्यपि मंगल कर ही है, तथापि शिष्यों के मन में यह भावना उत्पन्न हो जाय कि हमने मंगलाचरण कर लिया है, तो स्त्रयोपश्रम श्रच्छा होता है । इसके अतिरिक्त गण्धरों ने भी सूत्र रचना के श्रारंभ में मंगल किया है। जब गण्धर- जैसे विशिष्ट ज्ञान वाले महात्मा भी मंगल करते है तो उनकी परम्परा का पालन करने के लिए हमें भी मंगल करना चाहिए। क्यों कि—-

महाजनो येन यतः स पन्थाः ।

श्रर्थात्--महापुरुषों ने जो कार्य किये हैं वे सोच-विचार कर ही किये हैं । उनके कार्यों के विषय में तर्क-वितर्क न करके, उनका श्रतुकरण करना ही श्रेयस्कर है।

. मंगल के पश्चात् अभिधेय कहना चाहिए। शास्त्र में जिस

विषय का प्रतिपादन किया गया हो उसका उसेय करना चाहिए। यहां अभिधेय बतलाने के लिए सूत्र के नामां की व्याख्या की जा चुकी हैं। नामां की व्याच्या से इस शास्त्र का विषय समक्त में आ सकता है।

अभिघेय के श्रनन्तर प्रयोजन श्राता है। देखना चाहिए कि भगवतीसूत्र के श्रध्ययन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। यह वात भी नामों की व्याख्या से समक्त में श्रा सकती है।

श्रच्छे-श्रच्छे कार्यों में यहुत विझ श्रात है। 'श्रेयांसि यहु विझानि 'यह कहावत प्रसिद्ध है। शास्त्र भी श्रेयस्कर है और इसका पठन-पाठन भी श्रेयस्कर कार्य है। इस श्रेय-स्कर कार्य में विझ न श्रावें, इसी प्रयोजन से मंगल किया जाता है।

मंगल अनेक प्रकार के हैं। यथा--नाम मंगल, द्रव्यमंगल, मावमंगल आदि। इन अनेक विघ मंगलों में से यहां माव-मंगल ही उपादेय है, क्यों कि मावमंगल के अतिरिषत अन्य मंगल प्रकारत मंगल नहीं हैं। द्रव्यमंगल, स्थापना मंगल और नाममंगल भी मंगल तो कहलाते हैं किन्तु वे मंगल अमंगल भी हो जाते हैं। अतपव यह एकान्त मंगल नहीं हैं। इसके अतिरिक्ष यह आत्यन्तिक मंगल भी नहीं है, क्यों कि प्रथम तो यह एक-दूसरे से घट-वह कर हैं, दूसरे सदा के लिए अमंगल का अन्त नहीं करते।

दही और अन्नत आदि मंगल माने जाते है, मगर दही को अगर वीमार खा जाय और अन्नत सिरमें लगने के बदले आंख में पढ़ जाएं तो क्या होगा ? ' अमंगल रूप हो जाएंगे।'

जिस तलवार में शृत्र को काटने की शिक्त है वही तलवार यदि अपने ही गले पर फेर ली जाय तो क्या वह काटेगी नहीं ! कुम्हार इंडे द्वारा चाक धुमाकर घड़ा बनाता है, अतः डंडा घड़ा बनाने में सदायक है। लेकिन वही डंडा श्राह्म घड़े पर पड़ जाय तो क्या घड़ा फूट नहीं जायगा ? तात्पर्य यह है कि जो जाड़ते भी हैं श्रीर तोड़ते भी हैं, हानि भी पहुंचाते हैं श्रीर लाभ भी पहुंचाते हैं, उन्हें एकान्त मंगल नहीं कहा जा सकता।

संसार में जो अन्यान्य मंगल कार्य किये जाते हैं, वे सर्वथा निर्गुण या निष्फल हैं, यह कथन शास्त्र का नहीं है, लेकिन आशय यह है कि वे कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए एक और गुण करते हैं तो दूसरी और अवगुण भी करते हैं। ऐसी स्थिति में वे कार्य एकान्त गुण करने वाले नहीं कहे ज सकते।

वैश्य व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं, चित्रिय तलवार के वल पर राज्य करते हैं और ग्रुद्ध सेवा करके अपन गुजर करते हैं। सभी अपने-अपने धंधे की मंगल-इप मानते हैं और किसी अंश में जनके अपने-अपने कार्य मंगल इप ं भी, परन्तु शास्त्र की दृष्टि में वे कार्य पकानत इप से मंगल नहीं है, पर्यों कि इन कार्यों से एक पन्न की अगर लाम पहुंचत है तो दूसरे पन्न की हानि भी पहुंचती है।

पक भाई ने सोचा-में किसी महात्मा का शरण लेकर तख पित यन जाऊँ। पेसा सोच कर वह महात्मा के शरण में गर महात्मा न मंगल देकर कहा जा इससे एक लाख रुपया का लेना। देखना चाहिए यह कैसा मंगल हुआ? वास्तव में मह तमा पुरुप किसी को लखपित वनाने के लिए मंगल नहीं देते पया कि एक लाए रुपया कमाकर जब एक पुरुप लखपा धनेगा तो दूसरी के पास से उतना रुपया कम हो जायगा एक का कमाना दूसरे का गँवाना है। पेसी स्थिति में कम पाले का मंगल हुआ। प्रतं क का मंगल चाहने वाला महात्मा ऐसा नहीं कर सकता। वह नो एकान्त मंगल कारक ही होता है।

कहा जा सकता है कि श्रगर कोई व्यक्ति संग्राम के लिए या व्यापार के लिए जाता हो तो उसे मंगलपाठ (मांगलिक) सुनाना चाहिए या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जब कभी भी कोई श्राराधक मांगलिक सुनने के लिए साधु की सेवा में उपस्थित हो तो उसे मांगलिक श्रवश्य सुनाना चाहिए। फिर भी पूर्वोक्त कथन में श्रीर इस कथन मे विरोध नहीं है।

व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मांगलिक सुनाते है सी इसिलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य घन के प्रलोभन में भावधन को न भूल जावे। संसार में अनुरक्ष गृह-स्थ सांसारिक मोगोपमोग के साधन भूत पदार्थों के उपार्जन और संरक्षण में कमां-कभी इतना व्यस्त हो जाता है। की वह आत्म कल्याण के सच्चे साधनों को भूल जाता है। उसे भोगोप भोग के साधन ही मंगल कारक श्ररणभूत और उत्तम प्रतीत होते हैं। ऐसे लोगों पर अनुप्रह करके उन्हें वास्तविकता का भान कराना साधुओं का कर्तव्य है। अतएव साधु मांगलिक अवण कराकर उसे सावधान करते है कि के हे मद्र पुरुष ! तू इतना याद रखना कि संसार में चार महा मंगल हैं-श्ररिहंत, सिद्ध, साधु और सर्वेष्ठ वीतराग द्वारा प्रकृषित द्यामय धर्म।

<sup>\*</sup> चत्तारि भंगल-ग्रारिहंता भंगलं थिद्धा भंगलं साहू भगलं केवली परणत्ता धम्मो भंगलं।

चत्तार लोगुत्तमा-श्ररिहंता लोगुत्तमा विद्या लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा नेवली प्रयुत्ती धम्मो लोगुत्तमा।

चचारि सरगं पवजामि श्रीरहेते सरगं पवजामि सिद्धे सरगं पव-उजाभि साहु सरगं पवउजामि केवलिपग्यतं धम्मे सरगं पवउजामि। मैगलपाठ का यह श्रद्धे मागधी भाषा का पीठे है।

संसार में चार सर्व श्रेष्ठ पद हैं-श्रारिहंत, सिद्ध, साधु श्रीर दयामय धर्म। (श्रतएव तू श्रपने मन में संकल्प कर कि) में श्रारिहंत का शरण श्रहण करता हूँ. मे सिद्ध का शरण श्रहण करता हूँ, मैं सन्त पुरुषों का शरण श्रहण करता हूँ, मैं सर्वेष्ठ के धर्म का शरण श्रहण करता हूँ।

उपर्युक्त महामंगल पाठ प्रत्येक श्रवस्था में सुनाने योग्य है।
श्रगर कोई पुरुष किसी श्रम कार्य के लिए जाते समय मंगल श्रवण करना चाह तब तो कोई बात ही नहीं; श्रगर कोई श्रश्म कार्य के लिए जाते समय भी मंगल पाठ श्रवण करना चाहे तो उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इंकार नहीं करेंगे। मंगल-पाठ एक ऐसी लोकोत्तर भाव-श्रीषघ है जो निरोण को भी लाभ पहुँचाती है श्रीर रोगी को भी विशेष लाभ पहुँचाती है। श्रतपव प्रत्येक पुरुष उसका पात्र है, बालेक रोगी श्रीर श्रीयक उपयुक्त पात्र है। मला, देव, गुरु श्रीर धर्म का समरण कराना श्रद्याचित कैसे कहा जा सकता है?

जिसका जो अधिकार है वह उतना ही कर सकता है। साधुगण द्रव्य से उन्मुक्त हो चुके हैं। वे भाव के आराधक हैं। इस दशा में वे भाव मंगल ही कर सकते हैं। अतएव व्यापार के निमित्त जाने वाले को मांगलिक सुनाकर वे कहते हैं कि द्रव्य मंगल के सामने भाव-मंगल को मत विसर जाना इसी प्रकार संप्राम में जूक्षने के लिए जाने वाले को सावधान करते हैं कि देखना, संप्राम में भी धर्म को मत भूलना।

यह भाव मंगल नौका के समान है। जिसकी इच्छा हो, नौका पर आकड़ हो;जो आकड होगा उसे वह पार लगा देगी। भाव मंगल के विधान में भी यही बात है। इसे सुनकर न्यायो-चित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और अन्याय करेगा तो अधर्म की सरिता में डवेगा।

t

साधु विवाद के अवसर पर भी मांगालिक सुनाते हैं।
वह इसलिए कि सुनने वालों को यह ज्ञान हो जाय कि विवाद
बंघन के लिए नहीं है। विवाद गृहस्थी में रहने वालों को
पारस्परिक घमे संवंधी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए
होता है, घम का ध्वंस करने के लिए नहीं; बंघनों की परम्परा
बढ़ाने के लिए भी नहीं। इस प्रकार साधु भाव मंगल सुनाते हैं
जो सब के लिए, सदा काल, सब प्रकार से सम्पूर्ण कल्याण का
कारण है, जिसमें अकल्याण का कण मात्र भी नहीं होता।

विवाह के पश्चात् स्त्री श्रीर पुरुष के मिल कर चार पैर श्रीर चार हाथ हो जाते हैं। चार पैर वाला चौपाया होता है श्रीर चार हाथ वाला देवता होता है। साधु विवाह के श्रव-सर पर मांगलिक सुना कर यह शिक्षा देते हैं कि विवाह करके चौपाया-पशु मत बनना, मगर चतुर्भुज देवता-बनना।

सारांश यह है कि साधु मान मंगल सुनाते हैं, द्रव्य मंगल नहीं। जिस मंगल से एक को लाम या सुख हो और दूसरे को हानि या दुख हो, वह द्रव्य मंगल है। द्रव्य मंगल के द्वारा होने वाला एक का लाम या सुख भी निकालिस नहीं होता। उसमें हानि एवं दुख का साम्मश्रण होता है। इसके श्राति—रिक्त द्रव्य—मंगल अरूपकालीन होता है श्रीर उसकी मांग—लिकता की मात्रा भी अधिक नहीं होती। सच्चा मंगल वह है जिसमें श्रमंगल को लेशमात्र भी अवकाश न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल प्रकट न होता हो श्रीर साथ ही जिससे सब का समान रूप से कर्याण—साधन हो सकता हो, जिसके निमित्त से किसी को हानि या दुख न पहुँचे। ऐसा सच्चा मंगल भाव मंगल ही है। श्रतएव यहां शास्त्र की श्रादि में भाव मंगल ही उपादेव है।

भाव मैंगल के स्तुति मंगल, नमस्कार मंगल आदि अनेक

प्रकार हैं। हान मंगल, दर्शन मंगल, चारित्र मंगल श्रीर तप मंगल भी भाव मंगल के ही भेद हैं। इन श्रनेक विध भाव मंगलों में से यहां शास्त्र के छारंभ में पंच परमेष्ठी मगवान् को नमस्कार रूप भाव मंगल किया गया है। क्योंकि भाव मंगल के श्रन्तर्गत श्राय हुए दूसरे मंगलों की श्रपेला पंच परमेष्ठी-नमस्कार मंगल में दो विशेषताएँ हैं-प्रथम यह कि यह नमस्कार मंगल लोक में उत्तम हैं श्रीर दूसरी यह कि देवराज इन्द्र भी इसका शरण लेता है।

> एसो पंच नमुकारो, सन्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च सन्वेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥

यह शास्त्र वाक्य है। अरिहंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु, इन पंच परमेष्ठी को किया हुआं नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है। पाप ही विश्व या विश्व के कारण है। पाप का नाश होने पर विश्व नहीं रहते। यह नमस्कार भंगल, श्रन्य सब मंगलों से प्रथम श्रर्थात् श्रेष्ठ है।

समस्त शास्त्रों को नमस्कार मंत्र जप कर पढ़ा जाय तो विध्नों का नाश हो जाता है। इसी कारण शास्त्र के आरभ में नमस्कार मंत्र द्वारा मंगलाचरण किया गया है।

नमस्कार मंत्र ( एमोकार मंत्र ) का वर्णन किस शास्त्र में श्राया हैं ? यह मंत्र मृत्ततः कहां से श्राया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि एमें कार मंत्र सभी शास्तों में श्रोत प्रोत हैं । नभी शास्तों में, किसी न निसं रूप में, इस मंत्र का श्रास्तित्व विषयान हैं । यह चींदृह पूर्वी का सार माना जाता है। भूते प्रदेशा यह मंत्र दिसा शास्त्र में न पाया जाय, मगर प्रत्येक शास्त्र के पटन में सर्वप्रथम यह मंत्र पड़ा जाता हैं। तद्वसार यहां भी शास्त्र की सादि में पंचपरमेही नमस्कार मंत्र का दीस किया गया है। यह इस प्रकार हैं— णमो अरिहताणं, खमो निद्धाणं, णमो आयरियाणं । णमो उवज्कायाणं, णमो लोए सन्वसाह्णं ॥

श्रर्थात्ः —श्ररिदंतं भगवान् को नमस्कार हो, सिद्ध भग-वान् को नमस्कार हो, श्राचार्य महाराज को नमस्कार हो, उपाध्याय महाराज को नमस्कार हो, लोक के सब साधुर्श्रों को नमस्कार हो।

# मंगलाचरण का विवरण

### ' गमो अरिहंतागं का विवेचन

इस शास्त्र के प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो नमस्कार मंत्र दिया गया है, उस पर कुछ विस्तार से विवेचन करना उपयोगी प्रतीत होता है। यह मंत्र सर्व-साघारण जैन जनता में अत्यन्त मसिद्ध है। शायद ही कोई जैन ऐसा होगा जो दिन-रात में एंकं वार भी इस मंत्र का जाए न करता हो। जैन घम के अनुयायी सभी सम्प्रदाय समान माव से इस पविश्र मंत्र का अद्धा-मंक्षि के साथ स्मरण करते हैं। अतएव स्पष्टता-पूर्वक इस मंत्र का भाद समसाना आवश्यक है।

' एमो अरिहंताएं ' यह एक वाक्य है। इस वाक्य में दो पद हैं—(१) ' एमो ' और (२) ' अरिहंताएं '।

शास्त्रकारों ने पांच प्रकार के शब्द वतलाये हैं—(१) नाम शब्द (२) निपात शब्द (३) आख्यात शब्द (४) उप-सर्ग-शब्द (४) मिश्र शब्द । इन पांची प्रकार के शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

- (१) नाम शब्द-यथा--घोड़ा, हाथी श्रादि।
- (२) निपात शब्द्— चलु, किल आदि।
- (३) श्राख्यात शब्द— भवति, घावति श्रादि क्रिया-

### **य**रिहंतकाविवेचन

शब्द ।

(४) उपसर्ग शब्द- प्र, परा, आभे आदि।

(४) मिश्र शब्द - सम्राट, संयत त्रादि।

इन पांच प्रकार के शब्दों में से 'नमः' (ग्रामा) निपात शब्द है। अर्थात् इस शब्द में न कोई विभाक्ति लगी है, न प्रत्यय ही, यह किसी धातु से निष्पन्न नहीं हुआ है। यह स्वतः सिद्ध रूप है। ई

'नमः' पद का अर्थ है—द्रव्य एवं माव से संकोच करना। यहां नमः का यही अर्थ--द्रव्य-भाव से संकोच करना लिया गया है। अर्थात् द्रव्य से हाथ, पैर और मस्तक कर पांचों अंगों को संकोच कर नमस्कार करता हूं और भाव से, आत्मा को अप्रशस्त परिणति से पृथक् करके अरिहंत भगवान् के गुणों में लीन करता हूं।

यह नमः शब्द का अर्थ हुआ। अव 'अर्रिहंताणं' पद का अर्थ क्या है, यह देखना चाहिए। भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले 'अरिहंत' शब्द के अनेक रूपान्तर होते। हैं। यथा- अर्हन्त, अरहोन्तर, अरथान्त, अरहन्त, अरहन्त आदि। इन रूपान्तरों में अर्थ का जो भेद है वह आगे यथास्थान प्रकट किया जायगा।

' अर्दन्त ' शब्द ' अर्द-पूजायां ' घातु से बना है । अत पव अर्दन्त शब्द का अर्थ है--पूजनीय, पूज्य या पूजा करने योग्य। इस प्रकार ' एमो अरहंताएं-नमो उद्देद्भ्यः ' का अर्थ एक्षा जो पूजनीय हैं उन्हें नमस्कार करता हूं।

यहां यह आशंका को जा सकती है कि लोक में पूज्य मानने के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है। पुत्र के लिए पिता पूज्य माना जाता है, माता पूज्य मानी जाती है, अन्य गुरुजन पूज्य माने जाते हैं। अगर पूज्य को ही अईन्त कहा ताय तो क्या माता-पिता आदि भी अईन्त हैं ? इसका उत्तर
यह दिया गया है कि यहां इस प्रकार की साधारण लोक-रूड़
पूल्यता नहीं समस्तनी चाहिए । लोक रूढ़ि का कोई नियम
नहीं है। लोक में अनेक पुरुष कुत्ते को भी पूल्य मान लेते हैं।
अईन्त वह पूज्य पुरुष हैं जो लोक में पूज्य माने जाने वाले
इन्द्र के द्वारा भी पूजनीय हैं। अप्र महाप्रातिहायों की रचना
होनेपर देवों का प्रधान इन्द्र भी जिनकी पूजा करता है। ऐसी
दिव्य महापूजा के योग्य महामाग अईन्त ही हैं। अन्य
नहीं।

शास्त्र कहते हैं कि जो वन्दना-नमस्कार के योग्य हो उसे श्रद्देन्त कहते हैं। जिसके समस्त स्वाभाविक-गुण प्रकट हो गये हो, जो देवों द्वारा भी पूज्य हो, लोकोत्तर गति में जाने के थोग्य हो, वह श्रद्देन्त है।

श्रथव।—'रह'का श्रथं है गुप्त वस्तु-छिपी हुई बात। जिनसे कोई बात छिपी नहीं है, सर्वेश होने के कारण जो समस्त पदार्थों को हथेकी की भांति स्पष्ट रूप से जानते— देखते हैं, वह 'श्ररहोन्तर 'कहलाते हैं। उन्हें में द्रव्य-भाव से नमस्कार करता हूं।

श्रथवा--' श्ररहंत ' पद का संस्कृत भाषा में 'श्ररथान्त' ऐसा रूप वनता है। रथ लोक में प्रसिद्ध है। यहां ' रथ ' शृद्ध समस्त प्रकार के परिग्रह का उपलक्षण है। श्रथीत् रथ शृद्ध से परिग्रह मात्र का अर्थ समस्ता चाहिए। 'श्रन्त' शृद्ध विनाश का वाचक है। इस प्रकार 'श्ररथान्त' का श्रथी हुआ-समस्त प्रकार के परिग्रह से श्रोर विनाश से जो श्रतीत हा सुके है। श्रतः 'श्ररहंताणं' श्रथीत् 'श्ररथान्ते भ्यः' परिग्रह श्रार मृत्युसे रहित भगवान् को, नमः—नमस्कार हो। श्रथा-- श्ररहन्त' पद का श्रथी है--श्रासाहत से

रहित । जिन्होंने मोहनीय कर्म को समूल नष्ट करिया है, इस कारण जो मोह—श्रासक्ति—राग से सर्वधा मुक्त हो गये हैं, उन श्ररहन्त भगवान् को नमस्कार हो।

श्रयवा-'श्ररहंत' का एक क्रपान्तर 'श्ररहयत्' भी होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है—तीव्र राग के कारण भूत मनोहर विषयों का संसर्ग होने पर भी-श्रष्ट महाप्रातिद्वार्थ श्रादि सम्पदा के विद्यमान होने पर भी जो परम वीतराग होने के कारण किंचित् मात्र भी राग को प्राप्त नहीं होते, उन्हें नमस्कार हो।

अरहन्त पद का एक रूपान्तर 'श्ररिहन्त' है। श्रिर का श्रथ है शत्रु। उनका जिन्होंने नाश कर दिया हो यह श्रिर-हन्त कहलाते है। श्रात्मा के श्रसली शत्रु श्रात्मिक विकार या श्राठ प्रकार के कर्म है। जो सत्यशाली महापुरुष विशिष्ट साधन के द्वारा उन कर्मों का नाश कर डालते हैं उन्हें श्ररि-हन्त कहते हैं। उन्हें मेरा नमस्कार हो। कहा भी है—

श्रद्वविहं पि य कम्मं, श्रिश्मश्रं होइ सन्वाजीवाणं । तं कम्ममिरं हंता, श्रीरहंता तेण बुचंति॥

श्रथीत् श्राठ प्रकार के कर्म संसार के समस्त जीवों के अरि (शत्रु) हैं। जो उन कर्म-शत्रुश्रों का नाश्र कर देता है बही श्ररिहन्त कहलाता है।

जो जिसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके उसे अपने अधीन वना लेता है, ख़ौर उसको इच्छा के अनुसार काम नहीं करने देता, वरन विवश करके जो अपनी इच्छाएँ उस पर लादता है वह उसका शतु कहलाता है। शतु अपनी शाक्षि काम कराता है। जिसे काम करना है, उसकी अपनी शाक्षि ल्रा-हो जाती है। व्यवहार में देखा जाता है कि शतु, इच्छा

वुसार कार्य नहीं करने देता श्रीर श्रानिच्छनीय कार्या के लिए

वाह्य वैरियों के समान श्रान्तरिक वैरी कर्म है। श्रात्मा की उस ज्ञान शक्ति को, जिसके द्वारा संसार के समस्त पदार्थ जाने जाते हैं, जो कर्म हरण करता है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म ने श्रात्मा की उस ज्ञान शक्ति को द्वा दिया है। जिस प्रकार वादलों के कारण सूर्य का स्वामा-विक प्रकाश कक जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म ने श्रात्मा की सब कुछ जान सकते वाली ज्ञान शक्ति को रोक रक्ता है। तात्पर्य यह है कि श्रात्मा स्वभाव से श्रनन्त ज्ञान शाली है। जगत् का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो श्रात्मा की ज्ञान शक्ति द्वारा जानने योग्य न हो, मगर ज्ञानावरण कर्म ने उस शक्ति को दबा कर जुद्र श्रीर सीमित कर दिया है उसके स्वभाविक परिण्यमन को विकृत कर दिया है।

इसी प्रकार दर्शन की शक्ति को-देखने के सामर्थ्य की रोकने वाला, सीमित कर देने वाला कर्म दर्शनावरण कहलाता है।

श्रातमा खमावतः परमानन्दमय है। श्रनन्त सुख श्रातमा का स्वामाविक गुण है। लेकिन श्रातमा के इस परम सुख मय स्वमाव को वेदनीय कर्म ने द्वा रक्खा है। इस कर्म के कारण श्रातमा दुख रूप वैपयिक सुख में ही सच्चे सुख की कल्पना करता है। इसी कर्म के निमित्त से श्रातमा नाना प्रकार के करों का श्रनुमव करता है।

हम अविनाशी हैं और अनेक अनुपम गुणों के आगर हैं, इस तथ्य की प्रतीति मोहनीय कर्म ने रोक दी है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से हम दैहिक सुख को आत्मिक सुख और दैहिक दुख को आत्मिक दुख मान रहे हैं। इस प्रकार मोहनीय हमें उल्टो प्रतीति कराता है, जिसस ग्रात्मा वास्तविक वात को भूतकर ग्रवास्तविक बात को मान रहा है।

आत्मा श्रजर, अमर, अविनाशी है। जन्म-मरण उसका स्पर्श भी नहीं कर लकते। मगर आयुक्रमें के प्रभाव से उसे जन्म-मरण करने पड़ते हैं। जैसे कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी किराये का पैसा पास में न होने से मकान छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा जन्म-मरण के स्वभाव चाला न होने पर भी आयु कर्म की प्रेरणा से विवश होकर जन्म-मरण करता है।

श्रात्मा का चैतन्य नाम-क्रप है । इसका नाम श्रनन्त भी है, किन्तु नाम कर्म, श्रात्मा के इस नाम को छुड़ांकर नीच नाम-जैसे साड़, पशु श्रादि—को प्राप्त करवाता है। श्रात्मा चैतन्य नाम-वाला एवं निर्विकार है। इसके साड़, कीड़ा श्रादि नाम, नामकर्म के प्रभाव से उसी प्रकार हुए हैं जैसे एक ही रंग के कई चित्र बनाने पर किसी का नाम घोड़ा, किसी का नाम राजा श्रीर किसी का नाम हाथी श्रादि हो जाता है।

जिसके प्रभाव से श्रातमा ऊंच-नीच गोत्र में पड़ता है वह गोत्र कमें कहलाता है। उदाहरणार्थ—एक ही प्रकार के सोने से एक मस्तक का श्रामूषण बनाया जाता है, दूसरा पैर का। सिर का श्रामूषण उत्तम माना जाता है, पैर का उत्तम नहीं माना जाता। इसी प्रकार यह निर्विकार श्रात्मा गोत्र कमें के प्रभाव से ऐसे गोत्रों में जन्म लेता है जो लोक में उच्च या नीच कहलाते हैं। इस प्रकार श्रात्मा की ऊँच-नीच श्रवस्था कमें के ही प्रभाव से है। श्रात्मा स्वभाव से इन संमस्त विक-एपों से श्रतीत श्रीर श्रानिवेचनीय है।

अन्तराय का अर्थ है विझ या वाधा। अन्तराय दो प्रकार कः है—(१) द्रव्य क्रप में विकावाधा होना और (२) भीव ह्य से—श्रन्तरंग श्रानन्द में वाघा पड़ना । जो कर्म श्रातमा की स्वाभाविक शाक्ति को प्राप्त करने मे वाधक होता है, वह श्रन्तराय कर्म कहलाता है ।

इन आठ कमों ने अनादि काल से आतमा को प्रभावित कर रक्खा है। इनके कारण आतमा अपने स्वस्प से च्युत होकर नाना प्रकार की विभाव परिणित के अधीन हो रहा है। यहां प्रश्न उपास्थत होता है कि आतमा का क्या करना चाहिए? कमों से 'आत्मा की आत्यन्तिक मुक्ति का उपाय क्या है? अगर पहले बंधे हुए कर्म ही मोगे जाते हो तब तो किसी समय सहज ही उनका अन्त आ सकता है, परन्तु ऐसा नहीं होता। आत्मा पूर्व बद्ध कमों को मोगते-भोगते उसी समय नये कर्म बांघ लेता है आर जब उन्हें भोगने का अवसर आता है तब फिर नवीन कर्म बंघ जाते हैं। इस प्रकार बन्ध का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है। ऐसी स्थिति में कर्मों का आत्यन्तिक विनाश किस प्रकार हो सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर श्रारिहंत भगवान् को किये जाने वाले नमस्कार के मर्भ में निहित है। श्रारिहंत भगवान् ने कर्मों का समुज ज्ञय करने के जिये जिस विधि का श्रवज्ञम्बन किया है उसी विधि का श्रवज्ञम्बन करने से भन्य जीव निष्कर्भ बन सकता है।

पूर्वेबद कमें यदि अच्छे (शुम) भाव से मोगे जाते है तो नवीन अच्छे कमों का बंध होता है तुरे भाव से मोगे जाते है तो तुरे कमें वँधते हैं और यदि राग द्वेष रहित भाव से मोगे जाते हैं जोर कमें वँधते हैं और विद राग द्वेष रहित भाव से मोगे जाते हैं तो फिर कमें वँधते ही नहीं हैं। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कमों को वीतराग भाव से मोगना नवीन कमेंबंध से बचने का उपाय है।

द्यानी पुरुपों की विचारणा निराली होती है। जब उन पर

किसी प्रकार का कष्ट आकर पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति सें
सुख की प्राप्ति होती है अथवा जब उनके देखने सुनने से बाधा
उपिन्थत होती है तब वे विचार करते है—'यह तो प्रकृति की
क्रीड़ा है। इन सब बातें से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं इन
सब भाषों से निराता हूँ। मेरा स्वरूप सब से विलक्षण है।
मुभे इनसे क्या सरोकार ? और मैं इन सब के विषय में रागहेष का भाव क्यों घारण कहूँ ?

क्षानियों की इस विचारणा का अनुसरण करके जो कर्म-भोगने के समय अच्छा या बुरा भाव अपने हृदय में श्रंकुरित नहीं होने देता, वरन् बीतराग बना रहता है वह कर्मों का सर्व-था नाश करने में समर्थ होता है। यही कर्म चय का राजमार्ग है।

इस प्रकार जिसका अन्तः करण वीतराग भाव से विभूणित है उस महापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शतु
वार लेकर श्रावेगा तो भी वह यही विवारेगा कि मैं मरने
वाला नहीं हूँ। जो मरता है या, मर सकता है वह में नहीं हूँ। मैं
वह हूँ जो मरता नहीं और मर सकता भी नहीं। सिच्चदानन्दश्रमूर्तिक शौर श्रहश्य मेरा स्वरूप है। मुक्ते मारने का सामर्थ्य साधारण पुरुष की तो वात ही क्या, इन्द्र में भी नहीं है।
इसी प्रकार मारने वाला भी मैं नहीं हूँ। मरने वाला शरीर है
मारने वाली तलवार है। दोनों ही जड़ है। जड़ जड़ को काटता है। इसमें मेरा क्या विगड़ता है ? में द्वेप भाव धारण कर
के श्रपना श्रमंगल श्राप ही क्यों करूँ ?

तलवार से कटते समय भी अगर प्रतिश्रञ्जता का भाव उदित होता है तो नवीन कर्म वँघे विना नहीं रहते। यद्यपि पूर्व यद्ध कर्म चुकते है तथापि नये कर्म वँघते भी हैं। अगर तलवार से कटते समय यह विचार आया कि मारने वाला श्रौर मरने वाला में नहीं हूँ श्रौर उस समय निर्विकार श्रवस्था रही तो नूतन कर्म का बंघ नहीं होता।

कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने किसी साह्कार के यहाँ
अपना जाता डाला। वह एक हजार रुपया ऋया ले गया।
थोड़े दिनों के पश्चात् वह एक हजार रुपया दे गया और दो
हजार नये ले गया। ऐसा करने से उसका खाता चलता ही
रहेगा। इसके विरुद्ध अगर वह जमा कराता रहे और नया
कर्ज़ न ले तो उसका खाता चुक जायगा। इसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म समभाव से मोगे, अच्छे या बुरे विचार न लावे तो
किसी समय कर्म शृतु का नाश हो जायगा।

श्रास्त्रव. संवर श्रीर निर्जरा के भेद से कमीं का सक्रप प्रकारान्तर से भी कहा जाता है मगर विस्तारभय से श्रीर समय की कमी के कारण यहाँ उसे छोड़ दिया जाता है।

श्राचार्य कहते हैं—इस मकार के कर्म-शत्रुश्चों का नाश करने वाले श्ररिहंत भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ।

यहाँ एक बात विशेष महत्वपूर्ण है। नमस्कार करते समय किसी व्यक्कि-विशेष का नाम नहीं लिया गया है, श्रिपत श्रमुक प्रकार के गुणों से युक्क भगवान को नमस्कार किया गया है। यह विशाल दृष्टि कोण एवं माध्यस्थमाव का ज्वलंत प्रमाण है। यह निष्ण्त भावना कितनी प्रशंसनीय है ? चाहे जो हो, जिस ने कम शत्र का श्रत्यन्त विनाश कर दिया है, वही श्रिहंत है श्रीर वही वन्दनीय है; वही पूजनीय है।

कोई भी वस्तु अगर नमूने के अनुसार हो तो उसमें आगड़े की गुंजाइश नहीं है। नमूने के अनुसार न होने पर ही आगड़ा उत्पन्न होता है। इसी कारण आचार्य ने कर्म-शृष्ठुओं का नाश करने वाले को अरिहंत और वंद्य कहा है। जिसमें विकार विद्यमान है वह माननीय या वन्दनीय नहीं है और जो विकारों के रो । विमुक्त हो चुका है, वह कोई भी क्यों न हो, वन्दनीय है।

श्रार श्रारिहंत ने अपने कमों का अत्यन्त श्रन्तं कर दिया है और अपनी श्रातमा को एकान्त निर्मल बना लिया है, तो उन्होंने अपना ही कल्याण साधन किया है। उन्होंने कमों का नाश किया है, यह देख कर हम उन्हें क्यों नमस्कार करें ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अक्त, भगवान् पर श्रह-सान करक उन्हें नमस्कार नहीं करता। भगवान् को नमस्कार करने में भक्त का महान् मंगल है। उस मंगल की उपलाब्ध के लिए ही अक्त आकितभाव से प्रेरित होकर भगवान् के चरणों में श्रपने श्रापको श्रापित कर देता है।

संसार नाना प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है। उसे कोई
शान्तिदाता नहीं मिला है। कम हमें नुरी तरह नचा रहे हैं,
श्रसहा यातनाश्रों का पात्र बना रहे हैं और श्ररिहन्त भगवान्
ने उन कमों का समूल विनाश करित्या है। कमों की इस
व्याधि से छुटकारा दिलाने वाले महावैद्य वही हो सकते हैं
जिन्होंने स्वयं इस व्याधि से मुक्ति पाई है और अनन्त श्रारीग्य प्राप्त करित्या है। श्ररिहंत भगवान् ही ऐसे हैं। हम कम
की व्याधि से किस प्रकार छुट सकते हैं—कमों का अन्त
किस प्रकार हें ना संभव है, यह बात श्ररिहंत भगवान् ही
हमें बता सकते हैं। उन्होंने सर्वेद्यता—लाभ करके वह मार्ग
प्रकाशित भी किया है। इसी कारण श्ररिहंत भगवान् हमारे
नमस्कार के पात्र हैं वही,शान्तिदाता हैं।

पहले 'अरहंताणं 'कां एकं रूपान्तर ' अरुहद्म्यः ' वत-लाया जा चुका है । 'अरुहंद्भ्यः ' कें। अर्थे है ' रुह् 'का नाश करने वाले। ' रुह्, 'घातु का संस्कृत भाषा मे अर्थ है-सन्तान अर्थात् परम्परा। जैसे वीज और अंकुर की परम्परा ोती है। वीज से श्रंकुर उत्पन्न होता है श्रॉर श्रंकुर से वीज त्पन्न होता है. इस प्रकार बीज श्रौर श्रंकुर की परम्परा त्रत्ति रहती है। श्रगर बीज को जलादिया जाय तो फिर प्रकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जिन्होंने कर्म क्रियी वीज हो भस्म करदिया है—नष्ट करदिया है श्रोर इस कारण जेसका फिर कभी जन्म नहीं होता, श्रध्ति कर्म-वीज का श्रात्यन्तिक विनाश कर देने वाले (श्ररहंत) को में नमस्कार करता हूं।

किसी ने ठीक ही कहा है-

दग्धे वीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नांकुरः। कर्मवीजे तथा दग्धे, न प्ररोहति भवांकुरः॥

जिस यीज को आत्यन्तिक रूप से जला दिया जाता है, उसे चोदे जैसी कमाई हुई भूमि में बोया जाय, उस से श्रंकुर नहीं उग सकता । इसी प्रकार कमें-बीज को एक बार पूर्ण रूपेण मस्म कर देनेपर पुनर्जन्म कपी श्रंकुर नहीं उग सकता।

कई लोगों का कहना है कि जिस कमें के साथ आत्मा का अनादिकाल से संबंध है, वह कर्म नए कैसे हो जाते हैं ? मगर बीज और अंकुर का संबंध भी अनादिकाल का है। फिर भी बीज को जला देने से उनकी परम्परा का अन्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्म की परम्परा का भी अन्त हो सकता है। जिस प्रकार प्रत्येक अंकुर और प्रत्येक बीज सादि ही है फिर भी दोनों के कार्य-कारण का प्रवाह अनादि है, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म सादि है तथापि उसका कर्म के साथ कार्य-कारण का संबंध अनादि है।

यह शंका भी उचित नहीं है कि जैसे श्रंकुर के जला देने पर वीज का श्रभाव हो जाता है, उसी प्रकार कर्म का नाश होते पर आत्मा का भी नाश क्यों नहीं हा जायगा ? बीज श्वार शंकुर तथा श्रात्मा श्रीर कर्म के संबंध में पर्याप्त श्रन्तर है। बीज श्रीर श्रंकुर में उपादान-उपादेयभाव संबंध हैं। जब कि श्रात्मा श्रीर कर्म में मात्र संयोग संबंध हैं। जसे बीज श्रार शंकुर का स्वक्षण मूलतः एक हैं, वैसे श्रात्मा श्रीर कर्म का स्वक्षण एक नहीं है। दोनों का स्वक्षण एक नहीं है। दोना का स्वक्षण भिन्न-भिन्न है। जीव चैतन्य क्षण है, कर्म जड़ है। जीव श्रीर कर्म को प्रायः सभी चैतन्य श्रीर जड़ क्षण मानते हैं। जलान पर जड़ ही जल सकता है। चेतन नहीं जल सकता, दानों भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले हैं। गीता में कहा है—' नैनं दहति पावकः' श्रथोत् श्रात्मा को श्री श्रे जला नहीं सकती।

इस संबंध में एक बात और भी कही जा सकती है। वह
यह कि जैसे बीज और अंकुर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं
वैसे आत्मा और कमें एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। बीज
अंकुर की परम्परा के समान कमों की—इन्य कर्म और भाव
कर्म की ही परम्परा यहां अनादिकालीन बताई गई है। अत:
इन्य कमों का सर्वधा च्य होने पर माब कमों का और भाव
कमों के च्य होने पर इन्य कमों का च्य हो जाता है। आतंमा
अविनाशी होने के कारण विद्यमान रहता है बलिक शुद्ध स्वरुप में आ जाता है। कर्म का नाश होने से आत्मा की अशुद्वता का ही नाश होता है।

नमस्कार के विषय में कहा जा सकता है कि श्रारिहन्त की नमस्कार करने से क्या लाभ है ! श्रारिहन्त भगवान् वीतराग हैं। वह न तुए होते हैं, न रुए होते हैं। हमें उनकी छाया भी कभी मिलती नहीं है। फिर नमस्कार करना चुथा क्यों नहीं है !

4

भगवान् को नमस्कार करने से क्या लाभ है ? इस विषय

में आचार्य कहते हैं—श्रात्मा संसार रूपी वन में भटकते भय-भीत हो गया है। ऐसे श्रात्मा को मार्ग वताने वाला कीन है. जिसेंसे वह भव-वन से थाहर निकल सके। जिसने उस वन को पार नहीं किया है, जो स्वयमेव उसी वन में भटक रहा है अर्थात् जिसने कर्म शत्रु को नहीं जीता है, वह उस मार्ग के विषय में क्या जानेगा ? उद्धार की श्राशा उससे कैसे की 'जा सकती है ? जिसने स्वयं उस वन को पार किया हो शुद्ध श्रात्मपद की प्राप्ति कर ली हो, वही उस वन से निकालने के लिए तथा मोस रूपी नगरी का मार्ग वताने के लिए सुयो-ग्य पथ-प्रदर्शक हो सकता है। आरिहन्त भगवान् में ऐसी 'विशेषता है। उन्होंने मव-कान्तार को पार किया है, श्रतएव वही नमस्कार करने योग्य हैं।

कमं, कर्तां के किये हुए होते हैं। कर्ता द्वारा जो किया जाय वही कर्म कहलाता है। मतलब यह है कि कर्म तुम्हारे वनाये हुए हैं, कर्मों के वनाये तुम नहीं हो। जो बनता है वह गुलाम है और जो बनाता है वह मालिक है। अरिइंत भग-वान ने हमें वतलाया है—कि तुम इतने कायर क्रयों हो रहे हो कि अपने बनाये हुए कर्मों से आप ही भयभीत होते हों? कर्म तुम्हारे खेल के खिलीने हैं। तुम कर्मों के खिलीने नहीं हो। इस प्रकार कर्मों के अन्त का मार्ग बतलाने के कारण अरिइंत भगवान नमस्कार करने योग्य हैं।

नमस्कार दो प्रकार का है—एक तो अपना सांसारिक स्वार्ध साधने के लिए नमस्कार करना, दूसरे वीर क्रिय की मांति नमस्कार करना अर्थात् या तो नमस्कार करे नहीं, अगर करते तो फिर कोई भी वस्तु उससे अधिक समसे नहीं।

कहा जाता है कि रागा प्रताप के लिए अकबर वाव्याह ने अपने राज्य का छुठा भाग देना स्वीकार किया था, स्नगर राणा एक बार बांदशाह के सामने हिजाकर उसे नमस्कार कर लेग इस प्रलोभन के जिसरे में राणा ने कहा था जहां मुक्ते दोनों पैर जमा कर खड़े रहने की जगह मिलेगी, वहीं, मेरा राज्य है। नमस्कार करने का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है। अगर मैंने, बांदशांह को नमस्कार किया तो में स्वयं आदशाह का बन जाऊँगा, फिर उसके राज्य का छठा भाग या चौथाई माग भी लेकर क्यों ककँगा ? राज्य के लोभ के सामने रांणा को मस्तक नहीं सुक संकंता।

महाराणा प्रताप ने अपनी टेक रखने के लिए अनिगती कष्ट सहन किये, पर हृदय में दीनता नहीं आने दी। वाद-शाह के सामने उनका मस्तक तो क्या, शरीर का एक रोम भी नहीं मुका। यों तो राणा अपने अभीए देवता और अपने गुरु को नमस्कार करते ही होंगे, लेकिन लोभ के आगे उनका मस्तक नहीं सुका।

सारांश यह है कि प्रथम तो वीर पुरुष सहसी किसी को नमस्कार नहीं करते, और जब एक बार कर लेते हैं तो नम-रेस्करणीय व्यक्षि से फिर किसी प्रकार का दुराव नहीं रखते। फिर वे पूंर्ण रूप से उसी के हो जाते हैं। उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने में कभी प्रश्चात्पद्नहीं होते।

् 'श्रोतागर्ग ! क्या श्राप श्रईन्त भगवान् को नमस्कार करते हैं ?

' जी हां,!'

लेकिन यदि नमस्कार करके भी दुर्भाव बना रहा तो क्या कहा जायगा ? जिसे नमस्कार किया है वह बड़ा है। उस बड़े को अगर सच्चे हृदय से नमस्कार किया है तो उसके लिए-उसके आदर्श के लिए, सिर दे देना भी कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। श्रीभगवती सूत्र

अगर कोई आपका सिर कारने के लिए आंत्र ने। आरिटंत से आपका भाव तो नहीं पलटेगा ? अगर कए आंत पर आपने अरिहंत भगवान् की और से अपना भाव पनट लिया तो समस लीजिए अभी आपके नमस्कार में कमी है।

मान लीजिए एक श्रादमी श्रापकी दुकान पर श्राया।

श्रापने उस श्रादमी को नमस्कार करके विठाया। उस श्रादमी

ने श्रापकी पेटी में एक रत्न देखा श्रार उसे लेना चाहा। श्रव

श्राप यदि यह कहते हैं कि मेने देने के लिए श्रापकी नमस्कार

नहीं किया है। मेरे नमस्कार करने का उद्देश यह है कि श्राप

मेरी दुकान पर श्राये हैं तो मुझे कुछ दे जावें। श्रगर श्राप

पह कहते हैं तो मानना चाहिए कि श्रापका नमस्कार करना

दिखावटी था—सिर्फ लोक व्यवहार था, सब्चे हुन्य में उत्पन्न

ने वाली समर्पण की भावना का प्रतीक नहीं था। जिसे

मस्कार किया है, उसके लिए श्रपना सिर भी दे देने के लिए

यार हो जाना सच्चा नमस्कार है।

देव कामदेव श्रावक के विरुद्ध तलवार लेकर आया था।
उसने कामदेव को निर्मथ-धर्म को त्याग देने का श्रादेश दिया
या।, ऐसा न करने पर उसने घोर से घोर कप्र पहुंचाने की
धमकी दी थी। मगर कामदेव श्रावक उस देव से भयभीत
हुआ था? उसने यही कहा कि यह तन तुच्छ है और प्रभु
का धर्म महान् है। यह तुच्छ शरीर भी टिकाऊ नहीं है। एक
दिन नप्र हो जायगा। सो यदि यह शरीर धर्म के लिए नप्र
होता है तो इससे अधिक सद्भाग्य की वाल और क्या
होगी?

अरण्क आवक का कोई अपराध नहीं था । फिर भी देव उससे यह कहता था कि त् अईन्त की भक्ति छोड़ दे, अन्यथा तेरा जहाज दुवा द्ंगा । मगर प्रण्वीर अरण्क ने कहा— ' जहाज चाहे हुवे, मगर घमें नहीं छोड़ सकता।

कई लोग अपनी ज़िद को ही धर्म मान लेते हैं। उसके विषय में यह बात नहीं है। मगर अर्डन्त के जो गुण पहले बतलाये गये हैं, उन गुणां से युक्त मगवान् ने जिस धर्म का निरूपण किया है, जो धर्म शुद्ध हृदय की स्वामाविक मेरणा के अनुकूल है और साथ ही युक्त पर्व तर्क से वाधित नहीं होता, तथा जिससे व्यक्ति और समिष्ट का एकान्त मंगल-साधन ही होता है उस धर्म को न त्यागने में ही कल्याण है।

## णमो सिद्धाणं का विवेचन

प्रकृत शास्त्र के प्रधम मंगलाचरण के प्रथम पद का विवेच चन किया जा चुका है। उसके प्रधात् द्वितीय पद 'णमो सिद्धाणं दे। यमो सिद्धाणं का अर्थ है—सिद्धों को नम-स्कार दो।

'नमः'' शब्द का अर्थ पहते बतलाया जा चुका है। केवल 'सिद्ध 'पद की व्याख्या करना शुष है।

श्रष्ट कर्म कर्पा ईंघन को जिन्होंने शुक्त ध्यान क्यी जाउन-ल्यमान श्रक्ति से भस्म करिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध पद की यह व्याख्या निकंकित के श्रनुसार है। संस्कृत में निकंकित इस प्रकार है—

सि—सितं—वैंघे हुए कर्म द्वपी ईंघन को। द्य—ध्यातं—भस्म कर दिया है।

अथवा—सिद्ध शब्द 'विधु' घातु से बना है। विधु का अर्थ गति करना है। अर्थात् जो गमन कर चुके हैं, ऐसे स्थान को जहाँ से फिर कभी लौटकर नहीं आते, उन्हें सिद्ध कहते हैं।

अथवा ' विघ् ' घात का अर्थ है—बिद्ध हा जाता। जिन

का कोई मा काय शब नहीं रहा है—सभी कार्य जिनके सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं।

अथवा — 'विधूक्' घातु से मिद्ध शब्द बना है। पिघूक्र का अर्थ है, — शास्त्र या मंगल। जो संसार को भली भांति ' उपदेश देकर संसार के लिए मंगलक्ष्य हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते है। ऐसे सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो।

' सिद्ध का श्रर्थ नित्य भी होता है। नित्य का श्रर्थ यहाँ यह । है कि जहाँ गये हैं वहाँ से लौटकर न श्राने वाले। ऐसे सिद्ध । भगवान को नमस्कार हो।

ख्यातिप्राप्त श्रयीत् प्रसिद्ध को भी सिद्ध कहते हैं।
ि जिनके गुणसमूह ख्याति प्राप्त कर चुके हैं उन सिद्ध भगवान्
के गुणसमूह भव्य जीवों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जिनके
गुणसमूह भव्यजीवों में प्रसिद्ध है श्रीर जो भव्य जांचों को
ही प्राप्त होते हैं उन सिद्ध भगवान् को नमस्कार हों।

श्राचार्य ने सिद्ध भगवान् की न्याख्या इस ऋोक द्वारा श्रोर भी स्पष्ट कर दी है—

ष्मातं सितं येन पुराणकम्मं, यो त्रा गतो निर्वेतिसौधमुद्धि । ख्यातोऽतुशास्ता परिनिष्ठिताथों, यःमोऽस्तुमिद्धःकृतमङ्गलोके

श्रयात्—जिन्होंने पुराने काल से वाँधे हुए कर्म को भस्म करिया है, जो मुक्ति करी महत्त में जा चुके हैं, जो विख्यात हो चुके हैं, जिनके गुणों को मन्य प्राणी भलीमांति जानते हैं, जिन्होंने घर्मका अनुशासन किया है, जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं, वे सिद्ध भगवान् हमारा मंगल करने वाले हों— हमारा कल्याण करें। ऐसे सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो।

प्रश्न—सिद्ध भगवान् अगर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, अगर एतक्स हो चुके हैं, े हमें उनसे क्या प्रयोजन है ? उन्हें नग्रस्कार करने स क्या लाम है ?

इस प्रश्न का समाधांन यहाँ किया गया है। सिद्ध भगवान् को नमस्कार इस लिए करते हैं कि उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख त्रादि गुण सदा शाश्वत है। उनका वीर्य अनन्त और ्श्रच्य है। व इन समस्त श्रातिमक गुणों से श्रलंकृत हैं। श्रत-एव वह हमारे विषय में भी हर्ष उत्पन्न करते हैं। सिद्धों के इन गुणांको देखकर हम भी यह जानने लंग है कि जो गुण सिद्धों में प्रकट हो चुके हैं वहीं सब गुण हमारी आतमा में भी सत्ता रूप से विद्यमान हैं। अन्तर केवल यही है कि सिद्धों के गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं और हमारे गुण कर्मों के कारण प्रकट नहीं हुए हैं—दवे हुए हैं; क्यों कि आत्म-द्रव्य की श्रोपत्ता, निश्चयनय की दृष्टि से सिद्धों की और इमारी श्रात्मा समान है। ऐसी स्थिति में जिनके गुण प्रकट हो चुके हैं उन्हें नमस्कार करने से हमें श्रपने गुणां का स्मरण हो श्राना है और हम उन गुणों को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार सिद्धों को नमस्कार करने से आत्मशोधन की प्रेरणा पाप्त होती है, अतएव उन्हें नमस्कार करना चाहिए।

जिस मनुष्य के अन्तः करण में थोड़े से भी सुसंस्कार विद्यमान हैं, वह गुणीजन को देखकर प्रमुद्ति होता है। मानव स्वभाव की यह जान्तारिक वृत्ति है, जिसे नैसर्गिक कहा जा सकता है। अगर कोई विशिष्ट विद्यानवेत्ता हो तो साधारण जनों को उसे देखकर हुए होता है कि उसने हमारा एथ प्रशस्त करिया है। इसकी यदीलत हमारे अभ्युद्य की कल्पना मूर्तिमती हो गई है। इसे आदर्श मानकर हम भी इस एथ पर अग्रसर हो सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार सिद्धों में और हम में जब मीलिक समान्तता है तो जिन गुणों को सिद्ध प्रकट कर चुके हैं उन्हीं गुणों

को हम क्यों न प्रकट कर सकेंगे।

किशी के किसी गुण का अनुकरण करने के लिए उसके प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। इस नियम से सिखों के गुणों का अनुकरण करने के लिए उनके प्रति भी आदर एवं भक्ति की भावना अरोजित है। इसी उद्देश्य से सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर हमारी आतमा में सिद्धों के समान ही गुण विधमान हैं तो इम में श्रौर सिखों में कुछ भी श्रन्तर नहीं है। तब हम उन्हें नमस्कार स्यों करें ? इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्येक आत्मा में समान गुण होने पर भी संसारी जीव अपने गुणों को भूत रहा है। उदाहरणार्थं संसारी श्रात्मा म ज्ञान गुण माजूद है। मगर वह कर्मों के कारण विकृत हो रहा है श्रीर श्रत्यन्त सीमित हो रहा है। श्रनादिकालीन कर्मों के प्रभाव से आत्मा इनना दुवल हो गया है कि इन्द्रियां का सहारा लेकर उसे ज्ञान करना पड्ता है। कान के द्वारा न जाने कितने शब्द अब तक सुने हैं और यदि कान वने रहे तो न मालूम कितने शब्द छन जा सकते हैं सुनने की यह शक्ति कान की नहीं है किन्तु कान के द्वारा आ-हमा ही खुनता है। यही बात झाण, रस, स्पर्श और रूप आहि के विषय में समक्तनी खाहिए। लेकिन इन्हें जानने के लिए इ-ेन्द्रियों की सहायता की अंपन्ना होना आत्मा की कमजोरी है। । आत्मा स्वयं देखे, सुने, उसे इन्द्रिय श्रादि किसी भी श्रन्य सा. । घन की अपेका न रहे यह आत्मा का असली स्वामाविक स्व-<sup>।</sup> रूप है। यह गुण कैसे मालूम हो, इस वात को इन्द्रियद्वार से देखना चाहिए।

यास्त्रकारों ने दस प्राण वतलाये हैं। पांच इन्द्रियां, तीन धल-मनोवल, वचन वल, कायवल श्वासोच्छ्वास और आयु यह दस प्राण हैं। इंन्हें द्रव्य प्राण कहाजाता हैं।

सिद्धों में चार माबू प्राण होते हैं—ज्ञानप्राण, दर्शनप्राण, वीय प्राण-श्रीर सुंख प्राण। यह चार श्रातमा के श्रसली प्राण हैं और संसारी जीव के दस प्राण विकारी हैं। इन दस प्राणों से हम श्रातमा के श्रसली प्राणों का पना लगा सकते हैं। जासे-ज्ञान श्रीर दर्शन प्राण इन्द्रिय प्रण में समाये हुए हैं, तीनों वलों में वीर्य प्राण समाया हुआ है श्रीर श्राण प्वं श्वासो-च्लास प्राणों में सुख प्राण समाया हुआ है।

सुल प्राण् को श्वासोच्छ्वास मी कहा जा सकना है। शान्तिपूर्वक श्वास श्राने के समान संसार में श्रीर कोई सुख नहीं हैं। दूसरे सुख ऊपरी हैं। श्वास शान्ति के साथ श्रावे यह सुख प्राण् है। मगर विकार दशा में इस सुल प्राण् के द्वारा सुख भी होता है श्रीर दुख भी होता है। यह सुख-दुःख मिटकर श्रात्मा को उसका स्वकीय सुख प्राप्त हो, यही वास्त-विक सुखं प्राण है।

उक्त दस प्राणों में एक आयु प्राण बतलाया गया है।
आतमा जनतक शरीर में है तभी तक आयु के साथ उसका संबंध है। आतमा जब शरीर से अतीत हो जाता है तब आयु के साथ उसका संबंध नहीं रहता। आतमा का अंसली गुण स्थिति है। परन्तु यह स्थिति गण आयु के साथ रहने से नष्ट हो गया है। यह स्थिति गुण भी सुख प्राण रूप है।

इसी प्रकार हम श्रातमा के श्रन्यान्य गुणों का भी पता लगा सकते हैं। सिद्ध भगवान् का स्वरूप जानकर हमें यह अतीति होती है। कि इन्द्रियों के इशारे से सिद्धां ने श्रपने स्वामाधिक गुणों को प्रकट किया है। सिद्धों के इस कार्य स हमें भी श्रपना श्रात्मवत प्रकट करने का मार्ग नज़र श्रागया है। इस कारण हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं।

#### 'णमो आयरियाणं' का विवेचन

नमस्कार मत्र के दो पदों का विवेचन किया जा खुका। जीसरा पद है—गामी आयरियाणं—आचार्यों की नमस्कार हो।

श्राचार्य किसे कहते हैं, इस संवंध में टीकाकार कहते है कि 'शा' श्रचर का श्रर्थ है—मर्यादापूर्वक या मर्यादा के साथ श्रीर 'चाये 'का श्रर्थ है—सेवनीय श्रशीत् सेवा करने गोग्य। तात्पर्य यह है कि मर्यादा के साथ जिनकी सेवा की ' जाती है, बिना मर्यादा के जिनकी सेवा नहीं होती श्रर्थात् मन्य शाणियों द्वारा जो मर्यादापूर्वक सेवित है उन्हें श्राचाये कहते हैं।

भव्य प्राणी श्राचाये की सेवा क्यों करते हैं ? इस संबंध में टीकाकार कहते हैं कि सूत्र के मर्भ का श्रर्थ करने का श्राधिकार जिन साधुशों को है 'वे श्राचार्थ कहलाते हैं '। शास्त्र में कहा है—

> सुँत्तत्थविक लक्षणज्ञतो गच्छस्स मेहिभूत्रो य । गणत्तिविष्पमुक्तो, अत्थं वाएइ आयरिस्रो ॥

इस गाथा में सूत्र के परमार्थ को जानने वाले और शरीर के सब लच्चणों से युक्त मुनि को आचार्य कहा गया है।

श्राचारांग सूत्र में शरीर के सत्ताणों के संबंध में विशद व्याख्यान किया गया है। वहाँ बतलाया गया है कि जिसकी श्राकृति अञ्ली होती है उसमें गुण भी प्रायः श्रच्ले होते हैं। जिसकी भाकृति विकृत होती है उसके गुण भी प्रायः वैसे ही होते हैं।

शास्त्र की इस गाथा में कहा गया है कि जो लक्ष्णों से

संपन्न हो श्रीर गच्छ का मेढ़ीभूत हो, उसे श्राचार्य कहते हैं।

खिलहानों में एक लट्टा (मोटी लकड़ी) गाड़ कर उसके सहारे मूसा और अनाज अलग करने के लिए वैल घुमाये जाते हैं। उस लकड़ी को मेढ़ी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो चतु-विंघ संघ जिसके सहारे टिका रहे और जो गच्छ की चिन्ता से मुक्त हो—जिसने गच्छ का उत्तरदायित्व दूसरे साधु को सौंप दिया हो, ऐसा सूत्रार्थ का प्रतिपादन करने वाले का आचार्य कहते हैं।

श्राचार्य शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से भी है। 'श्रा' का अर्थ है मर्यादा के साथ, 'चार' का अर्थ है विहार या श्राचार। तात्पर्य यह है कि झानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार श्रीर वीर्याचार नामक पांच श्राचारों में जो मर्यादा पूर्वक विहार करते हैं श्रर्थात् पांचों श्राचारों का पालन करने में जो दल हैं, श्राप ख्यं पालते हैं श्रीर दूसरों को पालने के लिए उपदेश देते हैं—हप्यन्त श्रीर यह है कि उक्त पांच श्राचारों का जो स्वयं दलता पूर्वक पालन करते हैं श्रीर दूसरों को पालन करने का उपदेश देते हैं वह श्राचार्य कहलाते हैं। जो स्वयं जिस श्राचार का पालन नहीं करता श्रीर केवल दूसरों को उपदेश हो देता है वह श्राचार्य नहीं है।

वास्तिवक उपदेश वही है श्रीर वही प्रभावजनक हां सकता है जिसका पालन कर दिखाया जावे। जीवन-व्यवहार हारा प्रदर्शित उपदेश श्रिथिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट श्रीर प्रतीतिजनक होता है। श्रतप्व जो स्वयं व्यवहार में पालन कर दिखाता है—श्रपने कर्तव्य द्वारा उपदेश प्रदर्शित करता है तथा कोई भव्य प्राणी यदि इस श्राचार के मर्भ को जानना

बाइता हे, तो उसे दशन्त, हेतु एवं युक्ति से समसाता है, वही ' सम्बा श्राचार्य हे।

श्राचार्यं का स्वरूप समभने के लिए एक लौकिक द्रष्टान्त इपयोगी होगा। मान लीजिए, एक श्रादमी कहता है कि मैं डाक्टर हूँ—सर्जन हूँ। मैं पुस्तकीय वात समभ सकता हूँ, समभा सकता हूँ, मापण कर सकता हूँ, परन्तु मैं कियात्मक चिकित्सा नहीं कर सकता। क्या के ई ऐसे श्रादमी को डाक्टर कहेगा? नहीं।

श्रार के हें कृषि का श्राचार्य कहलाता है पर हल चलाना नहीं जानता श्रीर वीज वीना भी नहीं जानता, तो वह श्राचार्य केता!

जैसे लैकिक विषयों में स्वयं कर दिखाने वाले और फिर उपदेश देने वाले उस विषय के श्राचार्य कहलाते हैं, इसी प्रकार लेकित विषय-धर्म के संवंध में भी वही साधु श्राचार्य की पदवी प्राप्त कर सकते है जो स्वयं श्राचार का पालन कर दिखाते हैं। ऐसे श्राचार विष्ठ उपदेशक ही श्राचार्य कहे जा सकते हैं।

श्राचार्य शब्द का एक शब्दार्थ और है। 'आ' का अर्थ है-कुछ-कुछ अर्थात् थोड़, श्रीर 'चार' का अर्थ हे दूत। इस प्रकार 'आ च र' का अर्थ हुआ-'कुछ-कुछ दूत के समान।' तात्पर्य यह है कि जंसे दूत अन्वेपण फार्य में या खोज करने में कुशल होते है, उसी प्रकार जो शिष्य उचित और अनुचित की खोज में, हेय और उपादेय के अन्वेपण में तत्पर हैं उन शिष्यों को उपदेश देने में जो कुशल हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। श्राचार्य शब्द की पूर्व के व्याख्याओं में आचार्य के जिन गुर्णों का समावेश किया गया है, उन गुर्णों से सुरोभित. श्राचार्य महाराज को नमस्कार हो।

साधु श्रीर श्राचार्य में क्या श्रन्तर है, यह शहन यहाँ सहज ही उद्भूत हो सकता है। साधु श्रीर श्राचार्य-दोनों ही, पांच महात्रतों का पालन करते हैं, दोनों हो श्राहार के वया-लीस दोष टालकर मिला शहण करते हैं, दोनों ही सकल संयम के धारक हैं, तो सामान्य साधु में श्रीर श्राचार्य में क्या अन्तर है ? इस मेर का कारण क्या हे ? परमेशी में एक का स्थान तीसरा श्रीर दूसरे का पांचवाँ क्यों हे ?

साधु और अवार का अन्तर सुगमता से समभने के लिए एक उदाहरण दिया, जाता है। मान लोजिय एक मकान यन रहा है। उसमें सैंकड़ों कारीगर काम करते हैं। सब के हायों में कारीगरी के ओजार हैं। लेकिन सब कारीगरों के कपर एक इंजिनियर है। इस इंजिनियर पर 'जैसा चाहिए वसा मकान बनवाने की तथा हानि लाभ- की जिम्मेबरी है। काम तो सब कारीगर करते हैं परन्तु शुद्धि इजिनियर वतजाता हे। सब कारीगर उसी के आदेशानुसार कार्य करते हैं। इसी कारण मकान में एक कपता रहती है और इन्डानुसार मकान बन जाता है। अगर सभी कारीगर सब छन्द हों और अपनी इन्डिन मजी के सुताविक मकान बनाने के लिए उद्यत हो जाएँ तो मकान की एक कपता नष्ट हो जायगी.

यही वात यहां समसती चाहिए। संघ को एक मकान समस लीजिए। संघ में यद्यीप अनेक साधु होते हैं और वे सम समान भी है, तयापि इंजिनियर के समान आचार्य को आव एकता रहती है। जै उ इंजीनियर के आदेशानुसार मकान वनोन से मकान में श्रच्छाई श्रोर एकरूपता श्राती है, उसी प्रकार श्राचार्य के श्रादेशानुसार कार्य करने से संघ में श्रच्छाई श्राती हे श्रोर एकरूपता रहती है।

किस साधु ने झान का विशेष अभ्यास किया है, कौन श्रीन में उत्कृष्ट है, किसमें कौनसी और कितनी शक्ति है और केस कहां नियुक्त करना चाहिये, यह सब वाते अगर आचार्य के निरीक्षण में न हों तो संघ क्षी मकान में महापन आ जांयगा और अनेक साधु क्षी कारीगरों की शक्ति समुचित क्षप से उपयोग में नहीं आ सकेगी। संघ को भी अपना कार्य आचार्य की देख रेख में होने देना चाहिए और आचार्य पर पूर्ण अद्धा भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से संघ क्षप मकान में मन्यता आती है।

कहा जा सकता है कि साधु समूह में से ही एक को आचार्य पद् पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मगर यदि अन्य साधुओं मे भी आचार्योचित गुण विद्यमान हों तो उन्हें भी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित क्यों न किया जाय? इसका समाधान यह है कि एक को प्रधान माने विना कार्य सुचार रूप से नहीं होता। कहा भी हैं—

# श्रनाय्का विनरयन्ति, नरयन्ति बहुनायकाः

श्रर्थात् जिस समूह का कोई नायक नेता नहीं होता उसकी दुर्टिशा होती है श्रीर जिस समृह के वहु तेरे नायक हाते हैं, उसकी भी वही दुर्दशा होती है।

जैसे संकड़ों, हजारों सदस्यों में से किसी एक बुद्धिमान पुरुप को समापित निर्वाचित कर लिया जाता है और उसके निर्वाचन से कार्य व्यवस्थापूर्वक एवं शान्ति के साथ सम्पन्न होता है, उसी प्रकार संघ का कार्य समीचीन रूप से चलाने के लिए श्राचार्य का निर्वाचन किया जाता है। सभा में उपस्थित सदस्यों में श्रोनेक बुद्धिमान पुरुष होते हैं मगर उन सव को सभापित नहीं बनाया जाता। ऐसा करने से सभापित पद की उपयोगिता ही विनष्ट हो जाती है। इसी प्रकार संघ में श्राचार्योचित गुणों से युक्त श्रोनेक साधुश्रों की विद्यमानता में भी श्राचार्य एक ही बनाया जा सकता है। जैसे सव सदस्य, सभापित के श्रादेशानुसार चलता है। जैसे सभापित की बात न मानकर मनमानी करने से सभा छिन्न-भिन्न एवं श्रानियंत्रित हो जाती है, उसी प्रकार श्राचार्य की बात न मानकर खेच्छाप्रवेक प्रवृत्ति करने से संघ भी छिन्न-भिन्न हो जाता है।

त्राचार्य, संघ की केन्द्रीभूत शक्ति है। जिस प्रकार राज्य-संचालन में केन्द्रीभूत शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार संघ में त्राचार्य प्रधान माना जाता है।

तात्पर्य यह है कि संघ की शक्ति को जोड़ने में जो दक्त होता है, संघ के संचालन में जो प्रधान भाग लेता है, वह श्राचार्य है।

श्राचार्य को नमस्कार इससिए किया जाता है कि वे स्वयं श्राचार का पालन करने के साथ ही दूसरों के श्राचार का ध्यांन रखते हैं श्रीर उसके पालन करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार श्राचार्य हमें झान-दर्शन श्रादि में स्थिर रखते हैं। इस महान् उपकार से उपकृत होकर हम उन्हें नमस्कार करते हैं।



## 'णमो उवज्भायाण' का विवेचन

~= 0,');\* 0 ~

श्राचार्य को नमस्कार करने के पश्चात् चौथे पद में कहा गया है—एमो उवज्भायाएं—उपाध्याय को नमस्कार हो।

उपाध्याय शब्द का अर्थ वतलाते हुए आचार्य कहते है—'उपाध्याय' शब्द 'उप' अं.र 'अध्याय' इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'उप' का अर्थ है समीप में, और 'अध्याय' का अर्थ है साध्याय करना। अर्थात् जिनके पास सूत्र का पाठ लेने के लिए विशेष रूप से जाना पड़ता है, जिन के पास से सूत्र का पाठ सममा जाता है, तथा जिनके पास सूत्र का पठन-पाठन होता है, और जिनके पास जाने से स्वार्थ का स्मरण होता है अर्थात् जो स्वार्थ का स्मरण कराते हैं, उन विद्वान महात्मा कीं उंपांध्याय कहते हैं।

शास्त्र में कहा है—

ं बारसंगा जिणक्खात्रो, सज्मात्रो कहित्रो बुहे। तं उवइसंति जम्हा, उवज्माया तेण बुट्यंति॥

श्रर्थात्—जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपित्य वारह श्रंग इप स्वाध्याय युद्धिमान् गण्धरों ने वतलाया है। उसका जो उपदेश करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि आचार्य और उपाध्याय में क्या अन्तर हे ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि उपाध्याय शिष्यों को एल सूत्र पढ़ाकर तैयार कर देते हैं श्रीर आचार्य सूत्रों की ध्याक्या करके समकाते हैं। सूत्रों को व्याख्या करके समकाता त्राचार्य का काम है। मकान बनाने से पहल नीव तेयार की जाती है जोर तत्पश्चात् मकान बनाया जाता है। इसी प्रकार पहले सूत्र की भूमिका रूपी नीव डालने का कार्य उपाध्याय करते हैं और उस पर व्याख्या रूपी मत्रनका निर्माण आर्थाय करते हैं।

उपाध्याय शब्द के और अर्थ भी हैं। जैसे-जिनके पास जाने से उपाधि प्राप्त हो—जो शिष्यों को उपाधि देने वाले हो, जो पढ़ाई के सालीदाता हों, जिसकी पढ़ाई की प्रतीति हो, उसे उपाध्याय कहते हैं। यहाँ 'उपाधि' का अर्थ पदवी, अधि कार या प्रमाण्यत्र (Certificate) है।

ग्राज उपाध्याय का नाम मात्र रह गया है। जिसका जब जी चाहता है वही शाला वांचने लगता है। उपाध्याय के समीप जाकर शालाध्यायन करने की ग्राम ग्रावश्यकता नहीं रह गई है। प्राचीन काल में ऐसी अध्यवस्था नहीं थी। पहले उपाध्याय के पास, विधिपूर्वक शास्त्र का ग्राम्यास करने के लिए शिष्य जज जाया करते थे। ग्राध्ययन प्रणाली के विषय का प्राचीन इतिहास शास्त्र पतलाता है।

जिनकी समीपता से श्रनायास ही लाम पहुँचता है, इन्हें भी शब्दार्थ के अनुसार उपाध्याय कहते हैं। जिनका उपाध्याय है। श्राश्य यह है कि जैसे गंधी की दुकान पर जाने से श्रनायास ही खुगंघ की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार उपाध्याय के पास जाने से भी श्रनायास ही लाभ हो जाता है। उपाध्याय के पास सूत्र का स्वाध्याय सदा चलता रहता है, इसलिए उनके पास जाने वाले को सहज ही स्वाध्याय का लाभ मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जिनकी समीपता से श्रना- यास ही लाभ की प्राप्ति होती है उन्हें भी शब्दार्थ के श्रमुमार उपाध्याय कहते हैं।

श्रथवा—'श्राय' का श्रथं है—इए फल। जो इए फल देने के निमित्त हैं उन्हें उपाध्याय कहने हैं। जो श्राम का वृत्त मधुर फलों से सम्पन्न है उनके समीप जाने से फल की प्राप्ति होतो है. इसी प्रकार जिनके निमित्त से मनावांद्विन फल श्रना-यास ही प्राप्त हो जाय उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

प्रथवा—'श्राधि' शक्त का श्रधं है—मानसिक पीड़ा। उसका लाम 'प्राच्याय' कहलाता है। नया 'श्राधि' शब्द में जो 'श्र' ग्रक्तर है वह कुत्सिन श्रथं में प्रयोग किया गया है, श्रनएव 'श्रधी' का श्रथं हुश्रा—कुत्सित युद्धि—कुयुद्धि। 'श्रधी' के श्राय श्रथार्त लाम को 'ग्रध्याय' कहा जाता है। इसके श्रांतिक 'ग्रध्याय' का श्रथं दुर्ध्यान—ग्रप्रशस्त ध्यान भी होता है। इस प्रकार 'श्राध्याय' (मानसिक पीड़ा) श्रोर श्रध्याय (कुयुद्धि का लाम तथा दुर्ध्यान) जिनके नप्ट होजाते हैं वह उपाध्याय हैं। तात्पर्य यह है कि जे। मानसिक पीड़ा से रहित है श्रोर श्रप्रशस्त ध्यान से भी रहित है, उन्हें उपाध्याय कहते है।

उपाध्याय शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने युक्ति-वल से यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसके हदय में दुर्ध्यान होता है वह उपाध्याय नहीं है। यों तो संसार में अनेक लोग उपाध्याय कहलाते हैं. यहां तक कि 'उपाध्याय जन्मजान पद्वीभी होगई है और यही नहीं वहुत से लोग महामहोपाध्याय तक कहलाते हैं. लेकिन वे इस व्याख्या के अन्तर्गत नहीं है। यहां उपाध्याय के गुणों में एक गुण यह भी वतलाया गया है कि वह दुर्ध्यान से रहित होना चाहिए। जिसने आर्चध्यान और रौद्रध्यान का नाम कर दिया हो अर्थात् जो कोरा पंडित ही न हो वरन् पंडित होने के साथ ही घर्म-ध्यान श्रीर् शुक्लध्यान में वर्तमान रहता हो, वही उपाध्याय पदवी का श्रिघकारी है।

हपाध्याय को नमस्कार करने का क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उपाध्याय न होते तो मगवान महाबीर से आया हुआ परम्परा का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता ? उपाध्याय की कृपा से ही यह ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय महाराज शिष्यों को ज्ञान सिखाकर सूत्र द्वारा भव्य प्राणियों की रज्ञा करते हैं। इस प्रकार उपाध्याय हमारे महान उपकारक हैं। इसी कारण उन्हें नमस्कार किया जाता है।

इपाध्याय श्रीर श्राचार्य की परम्परा श्रगर श्रविछिन्न रूप से चालू रहे तो श्रपूर्व लाभ होता है। व्यवस्था सभी जगह लामदायक है। संसार के कार्य व्यवस्था के साथ किये जाते हैं तो सफल होते हैं। धर्म के विषय में की व्यवस्था का मृत्य कम नहीं है। व्यवस्था चाहे लैकिक हो, चाहे धार्मिक उसे विगाद देने से सभी की हानि पहुँचती है। शास्त्र में श्रन्य, पाप करने वाले को नवीन दीचा से श्रधिक प्रायश्चित्त नहीं कहा है, परन्तु गण् श्रीर संघ में भेद करने वाले को दश्वें प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

भगवान् कहते हैं-मेरे खंघ को ख्रिन्न-भिन्न करने वाला पुरुष परम्परा से लाखों जीवों को हानि पहुँचाता है। भगवान् के इस महत्वपूर्ण कथन पर विचार करके संघ की व्यवस्था करना उचित है। प्रत्येक पुरुष खच्छंद हो तो उस संघ को हानि पहुँचे विना नहीं रह सकती। संघकी वह हानि तात्कालिक ही नहीं होती, उसकी परम्परा भ्रगर चल पढ़ती है तो दीर्घ काल तक उससे संघ को हानि पहुँचती रहती है।

# 'णमो सब्वसाहूणं' का विवेचन

नमस्कार मंत्र के चार पदों का संदोप में विवेचन किया जा चुका है। पॉचवा पद है-

## णमो सन्वसाहूणं

त्रर्थात्-सव साधुत्रों को नमस्कार हो।

'समी' का अर्थ पहले बतलाया जा चुका है। वही अर्थ यहाँ पर भी समभना चाहिए। साधु किसे करते हैं, यह देखना चाहिए। इस संबंध में आचार्य (टीकाकार) लिखते हैं—'साधयन्ति हानादिशिषतिभर्मोक्तिति साधवः' अर्थात् सानादि रूप शक्तियाँ के द्वारा जो मोक्त को साधना करते हैं वह साधु कहलाते हैं।

त्रथवा-'समतां वा सर्वस्तेषु ध्यायन्तीति साधवः' धर्थात् समस्त प्राणियां पर जिनका समतामाव हो, जो किसी पर राग-द्वेष न रक्ष्ले, वन्दना करने वाले और निन्दा करने वाले पर समान माव धारण करे, जो प्राणीमात्र को आत्मा के समान सममे, उसे खासु कहते हैं। कहा भी है---

निव्वाग्रसाहए जोए जम्हा साहेंति साहुगो । समो य सव्वभूएसु, तम्हा ते भावसाहुगो ॥

श्रर्थात्:—जो पुरुप निर्वाण के साधक जान, दर्शन श्रादि योगों को साधता है श्रीर सब प्राणियों पर समभाव रखता है बही भाव साधु कहलाता है। श्रथवाः — ' सारायकं वा संयम कारिणां धारयन्तिति साधवः।' श्रधीत् जो संयम पालने वालों की सहायता करता है वह साधु कहलाता है।

जो पुरुष जैसी सहायता कर सकता है वह वैसी ही सहायता करता है। साधु अपनी पद-भयीदा के अनुकृत अन्य भन्य प्रााणियों की मोच्च साधना में सहायक बनते हैं, स्सिलिए निर्युक्ति के अनुसार उन्हें साधु कहते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि यहां 'समो साहूएं' न कहकर 'समो सन्व साहूएं' 'क्यों कहा गया है दें 'सन्व' का धर्य है—सर्व धर्यात् सब। साधु के लिए 'सन्व ' विशेषण् लगाने का क्या प्रयोजन है दे इस प्रश्न का समाधान यह है कि—साधु ध्रों में साधना के भेद से अनेक अवान्तर भेद होते हैं। जैसे धरिहन्त, सिद्ध में सर्वथा समानता है, चैसी समानता साधु ध्रों में नहीं है। यद्यपि साधुत्व की दृष्टि से सब साधु समान ही हैं तथापि उनमें कोई सामायिक चारित्र वाला, कोई खेदापस्थापनीय चारित्र वाला, कोई परिहार विश्विद्ध चारित्र वाला, कोई स्दम सम्पराय चारित्र वाला और कोई-कोई यथाक्रयात चारित्र वाला होता है। साधु के साथ सन्व (सर्व-सब) विशेषण् लगा देने से इन सब की गण्ना हो जाती है। हमारे लिए सभी साधु वन्दनीय है, यह प्रकट करने के लिए 'सन्व' विशेषण् लगाया गया है।

अथवा कोई छट्टे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत साधु हाते हैं और कोई सातवे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान के अप्रमत्तसंयत साधु होते हैं। इन सब साधुओं में से कोई भी साधु न सूटने पांचे सबका प्रहण हो जाय, इस अभिप्राय से 'सन्व' विशेषण सगाया गया है। श्रथवा मुनि (निर्ग्रन्थ) छः प्रकार के होते हैं। कोई पुलाक, कोई वकुश, कोई कपाय-कुशील, कोई प्रतिसेवना कुशील, कोई निर्ग्रन्थ और कोई स्नातक होते हैं यह सभी मुनि वन्दनीय हैं, इस श्रमिप्राय को प्रकट करने के लिए 'सब्व' विशेषण सगाया गया है।

श्रथवा साधुश्रों में कोई जिन कल्पों होते हैं, जो उत्सर्ग मार्ग पर चलते हुए वन में एकाकी विचरते हैं। कोई मुनि पिंडमाधारी होते हैं। कोई यथालन्द कल्पी होते हैं, जो स्वयं ही लाकर श्राहार करते हैं। कोई कोई मुनि स्थविर कल्पी होते हैं। यह स्थविरकल्पी दस प्रकार के कल्प में स्थिर रहते हैं। कोई मुनि कल्पातात होते हैं, जैसे तीर्थंकर श्रीर स्नातक नियंठा वाले मुनि। इनके लिए कोई कल्प नहीं है। यह श्रपने ज्ञान में देखकर जो उचित होता है, वहीं करते हैं। इन सन्न प्रकार के मुनियों को नमस्कार करने के लिए 'सब्ब' विशेषण का प्रयोग किया गया है।

त्रथवा—कोई साधु प्रत्येक दुद्ध होते हैं. जिन्होंने किसी वस्तु को देखकर वोघ प्राप्त किया हो। कोई स्वयंदुद्ध होते हैं, जो परोपदेश आदि के विना स्वयं ही वोघ प्राप्त करते है। कोई मुनि वुद्धवोधित होते हैं, जो किसी जानी के उपदेश से वोध प्राप्त करते हैं। इन सब को नमस्कार करने के 'लिए 'सब्व' विशेषण लगाया गया है।

श्रथवा—केवलं भरत चेत्र में स्थित साधु ही वन्द्नीय नहीं है, किन्तु महाविदेह चेत्र, जम्यूद्वीप, घातकीखंड द्वीप श्रादि जिस किसी भी चेत्र में साधु विद्यमान हों, उन सव साधुमागीं की साधमार्ग करने वालों को नमस्कार करने के उद्देश्य से 'सब्ब' विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह कहा जा सकता है कि चौथे श्रारे में जैसे साधु होते थे, वैसे श्राज-कल नहीं होते। फिर सव को श्रभिन्न भाव से नमस्कार करना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है?' इसका समाधान यह है कि चौथे श्रोर में संहनन श्रादि की विशिष्टता से उन्न संयम के पालक जैसे साधु होते थे, वैसे कालदेश से विशिष्ट संहनन श्रादि की शिथिलता के कारण श्राज भले ही न हो, तथापि श्राज कल के साधु भी जो साधु पद की मर्यादा के प्रन्तर्गत हैं'। उनमें भी साधुत्व का लक्षण पाया जाता है, श्रतः साधुत्व की दृष्टि से सब समान हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रगर चौथे श्रारे के समान साधु श्राज कल नहीं हैं तो चौथे श्रारे के समान वन्दना करने वाले श्रावक भी तो नहीं हैं।

प्राचीन काल में जो कार्य जिस प्रकार से होता था,
श्राज-कल वह उस-प्रकार नहीं होता। केवल इसी कारण
प्रत्येक कार्य को निन्दनीय नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक
कार्य पर समय का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ गाय पहले
जितना दूध देती थी, श्राज उतना दूध नहीं देती। फिर भी
वह दूध तो देती ही है। उसका दूध उपयोग में श्राता ही है।
गधी के दूध का तो उसके स्थान पर उपयोग नहीं किया
जा सकता। इस प्रकार संसार के पदार्थ पहले वाले नहीं हैं,
फिरभी हैं तो वसे ही। प्रत्येक बात का विचार करते समय
काल का भी विचार करना चाहिए। श्रतपव देश-काल के
श्रजुसार जो उत्तम जान, दर्शन श्रीर चारित्र धारण करते हैं,
उन सब को नमस्कार करने के लिए 'सञ्व' शब्द का उपयोग किया गया है।

साधुक्रों के साथ प्रयुक्त किया गर्या 'सर्व विशेषस्

अत्यन्तर गंभीर विचार का परिणाम है। गुणवान् मुनियों में से कोई भी शेष न रह जाय, यह स्चित करने के उद्देश्य से सब्ब (सर्व) विशेषण लगाया गया है। कोई उत्तम रीति से ही साधुता का पालन करता है कोई मध्यम रूप से। परन्तु जो साधु धर्म की अराधना में तत्पर हैं वे सब साधु हैं। इन सब का यहां नमस्कार किया गया है।

शंका—श्रगर समस्त साधुओं का प्रहण करने के लिए 'सब्ब' विशेषण लगाया गया है तो समस्त ग्रिहन्तों का प्रहण करने के लिए. सब सिद्धों का समावेश करने के लिए तथा समस्त श्राचायों श्रीर उपाध्यायों का ग्रहण करने के लिए पहले के चार पदों में 'सब्ब' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है ! सब श्रहन्त न एक ही देश में होते हैं, न एक ही काल में होते हैं। उनमें भी श्रनेक भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार सिद्ध ग्रादि में भी भेद हो सकते हैं। फिर एक पद के साथ ही 'सब्ब' विशेषण क्यों प्रयोग किया गया है !

समाधान—अन्त के पद में जो विशेषण सगाया गया है हसका संबंध पदों के साथ किया जा सकता है। अतएव 'सर्व' विशेषण की अर्हन्त आदि पदों के साथ योजना कर लेना भी अनुचित नहीं है, क्योंकि न्याय सब के लिये समान है। ऐसी स्थित में सब अर्हन्तों को, सब सिद्धों को, इस प्रकार प्रत्येक पद के साथ 'सर्व' का समन्वय किया जा सकता है। अरिहंत चाहे तीसरे ओर के हों, चाहे चीथे आरे के, चाहे भरत केत्र वसी हों, चोहे विदेह सेत्र वसी हों, किसी भी काल के और किसी भी देश के क्यों न हों, विना भेदभाव के सब नमस्कार करने योग्य हैं। इसी प्रकार सिद्ध चाहे स्वितंग से हुए हों, चाहे अन्य लिंग से, चाहे तिथंकर होकर सिद्ध हुए हों, चाहे तींथंकर हुए विना सिद्ध हुए हों, सभी समान भाव से नमस्करणीय हैं।

श्रीरहन्त और सिद्ध की तरह श्राचार्य भी श्रनेक प्रकार के हो सकते हैं। श्रतः जिस पद में श्राचार्य को नमस्कार किया गया है, उस पद में भी 'सन्व सिशेषण लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के भेद से तथा श्रुत सम्बन्धी थे। यता एवं चयोपशम के भेद से उपाध्यायों में भी श्रनेक विकल्प किये जा सकते हैं। उन सब उपाध्यायों का संब्रह करने के लिए उपाध्याय के चौथे पद में भी 'सन्व' विशेषण की योजना कर लेना श्रसंगत नहीं है।

यहाँ तक 'सन्व' का अर्थ सर्व-सव मानकर संगति विठलाई गई हैं। मगर 'सन्व' शब्द के और भी अनेक ठपान्तर होते हैं और उन रुपान्तरों का अर्थ भी पृथक् २ होतां है।

'सञ्बा का एक रूप होता है—सार्च। जो सब के लिए
हितकारक हो वह 'सार्व कहलाता है। यह 'सार्व' साधु का
विशेषण है। तात्पर्य यह है कि समान भाव से सब का हित
करने वाले साधुओं को नमस्कार हो। जैसे जल बिना किसी
भेदमाव के सब की प्यास मिटाता है, सूर्य सब को प्रकाश देता
है, वह राजा रंक का पद्मपात नहीं करता, इसी प्रकार सम्मा
साधु भी सब का हितकारक होता है। सब का कल्याण करने
वाला ही वास्तव में साधु कहलाता है साधु की हित-कामना
किसी सम्प्रदाय या वर्ग विशेष की सीमा में सीमित नहीं होनी

श्रयवा—'सन्वसाहणं' पद में पष्टी तत्पुरुष समास है। यहाँ सार्व श्रव्य से श्रीरहन्त भगवान् का श्रहण किया गया है। अत्वय्व तात्पर्य यह हुआ कि सब का कत्याण करने वाले-सार्व श्र्यीत् श्रीहंत भगवान् के साधुश्रां को नमस्कार हो। यां तो श्राचार्य श्रीर उपाध्याय श्रादि भी सब का कल्याण करने वाले हैं परन्तु वे छुद्मस्य होते हैं। श्रतः उनसे प्रकृतिजन्य किसी दोप का होना संभव है। श्रीरहंत भगवान् स्वंत्र श्रीर् वीतराग हो चुके हैं। वे सब प्रकार की भ्रमणाश्रों से श्रतीत हो चुके हैं। श्रतएव वे निर्देश रूप से सब का एकान्त हित करने वाले हैं। उन सर्वञ्च श्रीर वीतराग भगवान् के श्रनुयायी साधुश्रों को ही यहाँ नमस्कार किया गया है।

अधवा—'सव्वसाहुएं का अर्थ है—सर्व प्रकार के शुभ योगों की साधना करने वाले। अर्थाद समस्त अप्रशस्त कार्यों की त्यागकर जो प्रशस्त कार्यों की साधना करते हैं, वे सर्व-साधु कहलाते हैं। इस व्याख्या से आचार्य ने यह स्वित कर दिया है कि अगर कभी किसी साधु में अशुभ योग आ जाय तो वह वन्दना करने योग्य नहीं है।

श्रथवा—'सार्व' श्रथांत् श्रारेहंत मगवान् की साधना-श्राराधना करने वाले 'सार्वसाधु' कहलाते हैं। श्रथवा मिथ्या मतों का निराकरण् करके सार्व श्रर्थात् श्ररिहंत भगवान् की प्रतिष्ठा करने वाले भी 'सार्वसाधु' कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो एकान्त वादी. मिथ्या मतों का खंडन करके भगवान् के शासन की प्रतिष्ठा करते हैं—स्थापना करते हैं. भगवान् के शासन को युक्ति, तर्क एवं प्रमाण् के द्वारा सुहद् बनाते हैं, वह सार्वसाधू कहलाते हैं। यहाँ पर भी 'सार्व' शब्द से श्ररिहंत भगवान् का ही ग्रहण् किया गया है।

श्रथवा प्राकृत भाषा के 'सब्व' ग्रव्ह का संस्कृत रूप 'श्रव्य' भी होता है श्रीर 'सब्य' भी होता है। 'श्रव्य' का अर्थ है श्रवरा करने योग्य. श्रीर 'सब्य' का अर्थ हे श्रनुकृत या श्रनुकृत कार्य। साधु शब्द का श्रर्थ है-कुशल। इस प्रकार 'सव्व साहूगुं' का श्रर्थ हुश्रा-सुनने योग्य वाक्यों को सुनने में जो कुशल है, जो न सुनने योग्य को नहीं सुनता है, वह 'श्रव्य-साधु' कहलाता है।

'सन्त्रसाहूणं की संस्कृत-छाया जब 'सन्यसाधुम्यः' की जाती है तय उसका अर्थ होता है कि जो अनुकूल कार्य करने में दक्त हों ऐसे साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ अनुकूल कार्य से ऐसे कार्य समझना चाहिये जो साधु के संयम के पोपक हों-संयम से विपरीत न हों अथवा, जिस उद्देश्य से उसने संयम घारण किया है, उस उद्देश्य-मोक्त-के अनुकूल हों। ऐसा करने वाले साधुओं को नमस्कार हो।

कहीं कहीं 'नमो लोए सन्वसाह्णें श्रोर कही कहीं 'नमो सन्वसाह्णें पाठ पाया जाता है। इस संबंध में टीकाकार ने कहा है कि 'सर्व' शब्द कहीं-कहीं एक देश की सम्पूर्णता के अर्थ में मी प्रयुक्त होता है। मान लीजिए मोज के अवसर पर किसं ने कहा-'सब मनुष्य श्रागये हैं। यहां 'सब' शब्द का अर्थ क्या लिया जा सकता है? सब मनुष्य दिल्ली के, मारत वर्ष के या विश्व मर के सममें जाएँ? श्रथवा मोज में निमंत्रित सब व्यक्ति लिए जाएँ। निस्तंदेह ऐसे अवसर पर 'सब' का अर्थ 'सब निमंत्रित मनुष्य समभा होगा। यद्यपि निमंत्रित मनुष्य थोड़े-से ही होते हैं, फिर भी उनके लिए 'सब' विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 'सब' शब्द एकं देश की सम्पूर्णता को भी प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में 'सब्ब साह्र' सिर्फ इतना कहने से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी एक प्रकार के सब साधु, किसी, एक देश के सब साधु श्रथवा किसी एक ही काल के सब साधु यहां श्रहण किये गये हैं या

सभी प्रकारों के, सभी देशों के श्रोर सभी कालों के स्वय माधु पहां ग्रहण किये गये हं इन वान को स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ 'लोए' शन्द का प्रयोग किया गया है। लोए श्रथीत् लोक में विद्यमान सभी साधुश्रों को नमस्कार हो।

'लोए' शब्द लगा देने पर भी श्राबिर प्रश्न खड़ा रहता है कि 'लोक' शब्द ने यहां कीनसा लोक समसा जाय दें इन प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु ऋढ़ाई डीए रूप मनुष्य लोक में ही हो सकते हैं, श्रतएव लोक शब्द से मनुष्य-लोक का ही श्रर्थ नमसना चाहिए। इस प्रकार 'नमो लोए सब्ब साह्यां का श्रर्थ होता हे-'मुष्य लोक में विद्यमान सव साधुश्रों को नमस्कार हो।'

'लोक' शब्द का प्रयोग करने में मारे मनुष्य लोक के साधुओं का समावेश हो गया । किमी गच्छ या समप्रदाय विशेष की संकुचितता के लिए अवकाश नहीं रहा । माधु किमी भी गच्छ का हो, जिसमें ऊपर वतलाये हुए गुण विद्यमान हैं, वह वन्दनीय है । जिन्होंने अक्षान-श्रंथकार को दूर करके कान का लोकोत्तर आलोक प्रदान किया है, जिन्होंने कुपथ से निवृत करके सुपथ पर लगाया है, जिन्होंने जीवन के महान साध्य को समीप बनांन में अनुपम सहायता दी है, जिन्होंने परम अनुप्रह से आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत हुआ है, उन साबुओं का उपकार अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। नचे गुक नकीर्णता एवं कदाप्रह मिटाना सिखाते हैं, संकुचित वृत्ति रखना नहीं मिखाते। संच धर्मगुक वही है जो खोटी संकीर्णता से निकाल कर विशालता में जाने का उपदेश दंते हैं।

साधु को नमस्कार करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न

का उत्तर देने के हिए आचार्य ने कहा है— मानव का न्वंश्रेष्ठ
रुकार्थ मोल है। माल ही मनुष्य का परम साधना का ध्येय
है। इस परम पुरुषार्थ की साधना में न्हायता देने वाला
साधु के सिवाय और कीन है ? ऋरित तंश्वर चीर्वंस है।
होते हैं जो सब समयों में नहीं है ते— दिश्रंष रुम्य पर ही
होते हैं और आचार्य उतने ही होते हैं जितने गच्छ होते हैं।
अत्रयव अरिहंत और आचार्य की सत्संगति का लाभ, सब को
सब समयों पर नहीं हो सबता। साहु के साथ सब का समागम
हो सकता है और वे मोल की साधना का उपदेश भी देते हैं।

बादशाह एक हां होता है और प्रायः उसके राज्य के प्रान्तों की संख्या के अनुसार गवर्नरों की संख्या होती है। अतएव बादशाह और गवर्नर से सब की भेंट नहीं हो सबती। हाँ, उनके कर्मचारियों से सब की भेंट हो सबती है। आरिहंत को बादशाह, आवार्य को गदर्नर और साधुक्षों को कर्मचारि सममना चाहिए।

टीकाकार लिखते हैं कि साधु किस प्रकार मोत्त में सहायक होते हैं, यह बात प्राचीन श्राचार्यों ने इस प्रकार बतलाई है—

> श्रमहाए सहायत्तं, करेंति मे संजमे करेंद्रस्म । एएण कारणेणं, गमामि हं सद्दसाहुणं ॥

ं अर्थात्—संयम धारण करने वाला-जो श्रमहाय होता है, उसके सहायक साधु ही है ते हैं। साधु ही निगधार के आधार है श्रोर श्रसहाय के सहायक हैं। इस कारण एसे महात्माओं की मैं नमस्कार करता हूँ। प्रस्तुत शास्त्र के प्रथम मंगलाचरण के पाँच पटों का यह विवेचन यहाँ समाप्त होता है। श्रव इसी संवंध की अन्यान्य वातों पर संवेष में प्रकाश डाला जाता है।

### कतिपय शंका-समाधान

--:o:--

शंका — प्रस्तुत मंगलाचरण में पाँच पदों को जो नम-स्कार किया गया है सो यह संदोप में हे या विस्तार से ? संदोप में है, यदि ऐसा कहा जाय तो पांच पदों की क्या स्रावश्यका थी ? संदोप में दो पद ही पर्याप्त थे। स्रर्थात्—

#### नमो सव्वसिद्धार्थ । नमो सव्वसाहूर्यं ।

इन दो पदों में पाँचों परमेष्टी अन्तगत हो सकते थे, क्योंकि साधु में अर्हन्त, आचार्य और उपाध्याय-समी का समावेश हो जाता है। मंत्र यथासमव थोड़े ही अन्तरों में होना चाहिए। फिर यहाँ पर तो उसे संनेप रूप ही स्वीकार किया गया है। थोड़े अन्तर होने से प्रथम तो मंत्र जल्दी याद हो जाता है, दूसरे याद भी वना रहता है। कष्ट आने पर लम्बे-चौड़े मंत्र का जाप करना कठिन हो जाता है। थोड़े अन्तरों के मंत्र का सरस्ता से ध्यान किया जा सकता है। देसी स्थित में पाँच पद क्यों बनाये गये हैं?

श्रगर यह कहा जाय कि विस्तार से नमस्कार किया गया है तो फिर पाँच ही पद क्यों बनाये गये हैं ? श्रधिक क्यों नहीं बनाये गये। विस्तार की गुंजाइश तो थी ही। जैसे श्ररिहन्त, सिद्ध श्रादि को समुद्याय रूप में, पृथक् पृथक् नम- स्कार किया है, उसी तरह उनका पृथक्-पृथक् नाम लेकर नमस्कार कियां जा सकता था। 'एमो उसहस्स' 'एमो ऋजि-श्रस्स' इस प्रकार विस्तार के साथ नमस्कार करने में क्या हानि थी ?

इस प्रक्त का समाधान यह है कि यहाँ न तो एकान्त धंदेप से नमस्कार किया गया है और न एकान्त विस्तार से ही। यहाँ मध्यम मार्ग स्वीकार किया गया है। जितने में बोध भी हो जाय और नमस्कार करने वाले को अधिक भी न जान पड़े, ऐसी पद्धति का यहाँ अवलम्बन लिया गया है।

अगर शंकाकार के कथनानुसार विस्तार से नमस्कार किया जाय तो सम्पूर्ण आयु समाप्त हो जाने पर भी नमस्कार की किया समाप्त न हो पायगी, क्योंकि सिद्ध अनन्तानन्त हैं वे सभी अरिहंत भी हुए हैं। अतएव एकान्त विस्तार से नमस्कार करना संभव नहीं है।

श्रगर एकान्त संक्षेप पद्धित का श्राश्रय लिया जाता तो परमेष्टियों का पृथक्-पृथक् स्वरूप सममाने में कितनाई होती। फिर श्राचार्य, उपाध्याय, साधु श्रीर श्रिरहन्त के स्व-रूप में जो भिन्नता है वह स्पष्ट न होती। श्रतएव मध्यम मार्ग को श्रंगीकार करना ही उचित है।

श्रगर यह कहा जाय कि इस प्रकार पृथक्-पृथक नम-स्कार करने से क्या वोध होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि श्ररिहंत भगवान को नमस्कार करने के फल के बरावर साधु को नमस्कार करने का फल नहीं होता है । श्ररिहंत को नमस्कार करने का उत्कृष्ट फल होता है । जैसे मनुष्य मात्र में राजा भी सम्मिलित है, परन्तु सामान्य मनुष्य को नमस्कार करने से, राजा को नमस्कार करने का फल नहीं मिलता। श्रि.रहंत भगवान् राजा क समान हैं श्रीर साधु उनकी पारि-वर्ष सदस्य हैं। इस कारण 'नमो श्रिरहंताणं' पद न रख कर यादे 'नमो सब्बसाहणं' पद श रक्खा जाता तो श्रिरहंत भगवान् को नमस्कार करने के उत्कृष्ट फल की प्राप्ति न होती। श्रतएव श्रिरहंतों को श्रीर साधुश्रों को श्रलग-श्रलग नम-स्कार किया गया है।

शंका—श्रिरंतों को श्रिपेक्षा सिद्धों को श्रात्मविशुद्धि श्रिक है। श्रिरंत सिफे चार घाति-कमों का क्य करते हैं श्रेर सिद्ध श्राठों हो कमों का। श्रिरंत संश्रिर होते हैं सिद्ध श्रिश्र । इस प्रकार श्रिरंत को श्रिपेक्षा सिद्ध का पद उद्यतर है। फिर यहाँ नमस्कार मंत्र में प्रथम श्रिरंतों को श्रीर उस में पश्चात् सिद्धों के नमस्कार क्यों किया गया है?

समाधान—यह सत्य है कि अरिहतों को अपेक्षा सिद्धों की आत्मिक विशुद्धता उच्च श्रेणी की होती है, मगर सिद्ध संसार से अतीत, अशरीर, इन्द्रिय—अगोचर हैं। उनके स्वरूप का कान हमें कसे हुआ! हमें सिद्धों का अस्तित्व किसने यताया है ! अरिहतों को पहचानने से ही हम सिद्धों को पह-च.न सकते हैं; तथा अरिहत मगवान् ही सिद्धों की सचा प्रकट करते हैं। अतएव सिद्धों के स्वरूप का कान अरिहतों के अधान होने से अरिहत मगवान् प्रधान कहलाते हैं। वे षासव उपकारक होने के कारण भी प्रधान है।

इसके श्रतिरिक्त जब धर्म-तिथे का विच्छेद हो जाता है तम श्रीरहत तीर्थकर ही तीर्थ की स्थापना करते हैं। वहीं महापुरुप हमें सिद्ध यनने का मार्ग वतलात हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर श्रारेहंतों का विशिष्ट उपकार होने के कारण पड़ले श्रारेहंतों को ही नमस्कार किया जाता है।

शंका—श्रार उपकारी को प्रथम नमरकार करना उतित है तो सबसे पहले श्राचार्य को नमस्कार करना चाहिए, किर श्रीहंत को। क्योंकि श्रीहंत भगवान् को पहचान श्राचायों ने ही हमें कराई है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया।

समाधान—इस शंका का समाधान यह है कि आचार्य स्वतंत्रभाव से अर्थ का निरूपण नहीं कर सकते। अरिहंत भगवान द्वारा उपिद्ध अर्थ का निरूपण करना ही आचार्य का कर्तव्य है। अपनी कल्पना से ही वस्तु का विवेचन करने धाला आचार्य नहीं कहला सकता। आचार्य अरिहंतों के कथन का शिष्यों को योग्यता के अनुसार संत्रेण या विस्तार करके प्ररूपणा करते हैं। इसके विरूद्ध अरिहन्त भगवान् सर्वेश होने के कारण स्वतंत्र भाव से उपदेश देते हैं। उनका अपदेश मौलिक होता है और आचार्य का उपदेश अनुवाद रूप होता है। इस कारण आचार्य को प्रथम नमस्कार न करके आरिहंत को ही पहले नमस्कार किया गया है।

श्रयवा-श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु श्ररिहंत मग-वान् की परिषद् रूप हैं। राजा को छोड़कर पहेल परिषद् को नमस्कार नहीं किया जाता है। श्रतपत्र पहेले श्ररिहंत सग-पान् को नमस्कार किया गया है।

## द्वितीय मंगलाचरण का विवेचन

#### では

श्री भगवती सूत्र के प्रथम मंगलाचंरण-नमस्कार मंत्र का विवेचन किया चुका है। शास्त्रकार ने दूसरा मंगलाचरण इस प्रकार किया है-

#### नमा वंभीए लिबीए।

' श्रर्थात्-ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो।

टीकाकार ने वतलाया है कि यह मंगलाचर आधुनिक लोगों की दृष्टि से है, प्राचीन काल वालों के लिए नहीं। क्योंकि इन आगे वाले दोनों मंगलों के संबंध में टीकाकार लिखते हैं कि जब सालात् केवली मगवान् नहीं होते तब श्रुत ही उपकारी होता है।

श्रुत के दो भेद हैं—द्रब्य श्रुत श्रीर भाव श्रुत । श्रुत्तर विन्यास रूप श्रर्थात् लिपिवद्ध श्रुत द्रब्य श्रुत कहलाता है । इसी लिये यहाँ कहा गया है—'नमो वंभीप लिविए' श्रर्थात् ब्राह्मी लिपी को नमस्कार हो ।

लिपि का अर्थ क्या है ? इस संवंध में आचार्य कहते हैं कि पुस्तक आदि में लिखे जाने वाले श्रत्तरों का समृह लिपि कहलाता है।

लिपि कहने से कीन-सी लिपि सममानी चाहिये ? इस प्रश्न के इत्तर में कहा गया है कि नाभितनय मगवान ऋषम- देवने श्रंपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से जो लिपि सिखाई वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है। यहाँ उसी लिपि का श्रर्थ समस्ताः बाहिए। इस विषय में प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा गया है।

## लेहं लिवीविहां ण जियेय वंभीए दाहि सकरे थे.।

'श्रंयात् - जिनेन्द्र भगवान्-श्रृषमदेव ने लेख रूप लिए 'का विधान दाहिने हाथ से हाझी को वतलाया-सिखाया। 'इसी कारण वह लिए हाझी लिए के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस पद के आधार पर ;यह कहा जा सकता है किलिप स्थापना कर है। यहाँ असर कप स्थापना को गणधरों
ने भी नमस्कार किया है, 'फिर-आप स्थापना को नमस्कार
क्यों नहीं करते ? अगर स्थापना कप असरों को नमस्कार
किया जाता है वो फिर मुर्सि को नमस्कार करने में क्या
'आपित है ?

इस प्रश्न का समाधान करने से पहले एक प्रश्न अप-रियत होता है। वह यह है कि टीकाकार आचार्य पहले कह को हैं कि द्रव्य मंगल पकान्त एवं आत्यन्तिक मंगल नहीं है। भौगल कप है, प्रहण करते हैं। इस कथन के अनुसार आव-मंगल किया भी जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि जिन्होंने प्रथम का त्याग किया यह रथापना पर कसे आगये? जब इप्यमगल ही पेकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल नहीं है तो स्थापना पकान्त मंगस कप कैसे है?

जिस शास में द्रम्य मंगल को त्यागने की पात-लिखी दें उसी में लिपि को जमस्कार करने की पात भी त्लिखी है। यह दोनों लेख परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ग्रगर शास्त्र में परस्पर विरोधी विधान नहीं हो सकते तो विचारना चाहियें कि.यहाँ त्राशय क्या है ? इन लेखें। में क्या रहस्य छिपा है ?

गण्धरों ने लिपि को नमस्कार किया है। यह कथन समुचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गण्धरों ने सूत्र को लिपि-बस नहीं किया है। जब उन्होंने सूत्रों को लिखा ही नहीं तत्र वह लिपि को नमस्कार क्यों करेंगे ! इस विषय में टीकाकार भी मन्यस्थ भाव से स्पष्ट कहते हैं कि लिपि के लिए किया गया यह नमस्कार इस काल के जन्मे हुए लोगों के लिए है। एस कथन से यह सिद्ध है कि गण्धरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है। किन्तु सूत्र के लिखने वाले किसी परम्परा के अनुयायी ने लिपि को नमस्कार किया है।

पहले समय में सूत्र लिखे नहीं जाते थे। वरन कर्छ स्थ किये जाते थे। गुरू के मुख से सुनकर शिण्य सूत्रों को याद कर लेता था और वह शिण्य फिर अपने शिण्यों को क्र्यूट्स्य करा देता था। इसी कारण शास्त्र का 'श्रुत, नाम सार्थक होता है। प्राचीन काल में कंठस्थ कर लेने की मेघा शक्ति प्रवल होती थी, वे प्रमादी नहीं थे अथवा आरंम का विचार करके सूत्र लिखने की परम्परा नहीं चली थी। जव लोग प्रमादी होकर श्रुत को भूलेन लगे, तव आचार्य देवार्घेगिण चमाश्रमण ने, वीरनिर्वाण संवत ९८० में सूत्रों को लिपिवद करवाया।

इससे स्पष्ट है कि पहेल जैन शास्त्रं लिखें नहीं 'काते थे'। जब शास्त्र लिखे ही नहीं जाते थे, सूत्र लिपि रूप-में स्राय ही नहीं थे, तत्र लिपि को नमस्कार करने की बात किस प्रकार सेगत मानी जा सकती है ? अत-एव यह कथन भी सत्य नहीं है कि गण्धरों ने लिपि की नमस्कार किया है।

यहाँ यह प्रश्न किया वा सकता है कि गणघरों ने सूप्र नहीं लिखें तो क्या हुआ ? लिपि तो गणघरों के समय में भी विद्यमान थी। जय लिपि उस समय प्रचलित थी तो, उसे नमस्कार किया हो, यह समय क्यों नहीं है ?

यह ग्रशंका ठीक नहीं है। जो लोग स्थापना को नमस्कार करते हैं वे भी उसी स्थापना को नमस्कार करते हैं जिसमें नमस्करणीय-पूज्य-की स्थापना क्षी गई हो। मात्र स्थापना सतः पूज्य है, ऐसा कोई भी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में लिपि रूप स्थापना में, जब नमस्करणीय श्रुत लिखा नहीं गया था तब किसको उद्देश्य करके लिपि को नमस्कार किया गया होगा ?' तात्पर्य यह है' कि जैसे मार्चिप्जक भाई मूर्चि को नमस्कार करते हैं सो मूर्ति के ही उद्देश्य से नहीं वरन् वह सूर्ति जिसकी है उसे उद्देश्य करके नमस्कार करते हैं। अगर मूर्चि के ही उद्देश्य से नमस्कार करें तब तो संसार की समस्त मूर्तियों को, फिर वह किसी की ही क्यों न हों, नमस्कार करना होगा। इसी प्रकार लिपि स्थापना रूप है। स्थापना वादियों के लिए भी वह स्वयं तो नमस्कार करने योग्य है नहीं, श्रुत को उद्देश्य करके ही वे उसे नमस्कार कर सकते थे, पर उस समय १त लिपि वद ही नहीं था। ऐसी स्थित में लिपि को नमस्कार करने का उद्देश्य क्या हो सकता है! अगर लिपि स्वयमेव नमस्कार करने योग्य मानी जाय तो प्रत्येक लिपि नमस्कार करने योग्य माननी होगी। लिपि

गठारह प्रकार की है। उस में लाट लिपि है, तुकीं, लिपि है, यवन लिपि है, श्रीर राइसी लिपि भी है.। पिद गणघरों ने लिपि को ही नमस्कार किया है, ऐसी: माना जाय तो यह भी मानना पढ़ेगा कि तुकीं एवं यवन लिपि भी नमस्कार करने योग्य हैं। इन लिपियों को अमस्कार करने योग्य जाय तो यवन श्रादि के देवों की भी नमस्कार करने योग्य मानना पढ़ेगा।

तात्पर्य यह है कि गण्घरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है, क्योंकि लिपि को नमस्कार करने का निमित्त अत इस समय लिपि कप में नहीं था। अत के लिपिवद्ध हो जाने के पश्चात् अर्थात् वीरनिर्वाण से ६८० वर्ष के अनन्तर, आधु-निक लोगों की होए से ही किसी ने यहाँ लिपि को नमस्कार किया है। टोकाकार ने भी यह लिखा है कि आधुनिक मनुष्यों के लिये अत उपकारी है, इस लिये लिपि को नमस्कार किया है।

शब्द नय के विचार के अनुसार शब्द और उसका कर्ता रक हो जाता है। मही लिपि मगवान मुख्यनेव ने सिखाई है, अतः मही लिपि को नमस्कार करना अभेद-विवत्ता से भगवान मुख्यमेदेव को नमस्कार करना है, क्योंकि वह उस लिपि के कर्ता हैं। जैसे-शब्द नय के अनुसार पाहली वनाने शले का जो उपयोग है वही पाहली है। इस प्रकार लिपि के गमस्कार द्वारा मगवान भूषमदेव को नमस्कार किया गया है। अगर लिपि को नमस्कार करने का अर्थ अत्तरों को नमः स्कार करना लिया जायगा तो अतिब्याप्ति दोष होगा।

# शास्त्र की मांगलिकता



प्रकृत शास्त्र की आदि में नमस्कार मंत्र द्वारा और बाही लिप द्वारा जो मंगल किया गया है उसके सम्बन्ध में यह आशंका हो सकती है कि-शास्त्र के लिये जो मंगल किया गया है उसके प्रकट है कि यह भगवती स्त्र स्वयं मंगलक्ष्य नहीं है। क्योंकि जो स्वयं मंगल क्ष्य न हो उसा को मंगल क्ष्य बनाने के लिये मंगल किया जाता है। जो स्वयं ही मंगल क्ष्य हो उसके लिए मंगल की आवश्यकता ही क्या है ! संसार में भी सफेद को सफेद और चिकने को चिकना करना व्यथे माना जाता हैं। किये को करने से लाभ ही क्या है ! अतए व यदि भगवती स्त्र मंगलक्ष्य है तो इस के लिए मंगल करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु यहाँ मंगल किया गया है अतं प्रव यह साबित होता है कि प्रस्तुत शास्त्र मंगल कप नहीं है।

कदाचित् शास्त्र को मंगल रूप माना जाय और फिर भी उसक जिए पृथक् मंगल कियां जाय-श्रर्थात् यह कहा जायं कि शास्त्र स्वयं मंग जमय है फिर भी शास्त्र के लिए मंगल किया गया है, ते। श्रनवस्था दोष श्राता है।

अप्रामाणिक अनन्त पदार्थों की कल्पना करते-करते कहीं अन्त न आने की अनवस्था दोप कहते हैं। यहाँ यही दोष आता है। शास्त्र स्वयं मंगल है, फिर भी उसे मंगल इहराने के लिए अलग द्सरा मंगल किया गया है, तो वह दूसरा मंगल स्वयं मंगल रूप है फिर भी उसे मंगल ठहराने के लिए तीसरा मंगल करना चाहिए। तीसरे मंगल की मंगल स्प ठहराने के लिए चौथा धीर चौथे की मंगन रूप ठहराने के लिए पाँचवा मंगल करना पड़ेगा। इन प्रकार खनन्त मंगनी की कल्पना करने-करते की खन्त न धौंचगा धार प्रकृत शास्त्र के खारंभ होने का अवसर भी न खा सकेगा।

कटाचित् मंगल यसने वाला ऐसा मानता है। कि शार्म के लिए जो मंगल किया गया है, उस मंगल को मंगल रूप ठहराने के तिए फिर दूसरा मंगल नहीं किया है, इस कारत श्रनवस्था दोप नहीं प्राता। ऐसा मानन पर श्रन्य देश श्रांत हैं। जैसे शास्त्र कें। मांगलिक वनाने के लिए श्रलग मंगल किया है, किन्तु प्रनवस्था दोप के भय से मंगत को मांगलिक यनाने के लिए दूसरा मंगल नहीं किया तो जैने मंगल रूप शास पृयक् मंगल के विना अमंगल रूप गिना जाता है इसी प्रकार शास्त्र के लिए किया हुआ मंगल भी पृथक् मंगल के अभाव में श्रमंगल रूप उहरता है। तात्पर्य यह है कि ग्रनवस्या दोप स्वीकार न करने पर भी न्याय की समानता की देखते हुए पह वात तो माननी हैं। होगी कि जैसे मंगल कप शास्त्र भी विना मंगल के मंगल रूप नहीं वनता, उसी प्रकार शास्त्र की मंगल रूप वनाने के लिए किया हुश्रा मंगल भी, दृसरे मंगल के श्रमाव में मंगल रूप नहीं हो सकेगा। जब मंगल स्वयं श्रमंगल रूप होगा तो इससे शास्त्र मंगल रूप कैसे यन सकता है ?

कदाचित् शास्त्र को मंगल रूप माना जाय और शास्त्र के लिए किये हुए मंगल को भी-विना अन्य मंगल के-मंगल माना जाय घर्षात् शास्त्र को और शास्त्र के लिए किये ग्ये मंगल को समान रूप से मंगल रूप माना जाय तो फिर मंगलाभाव होष त्राता है। क्यों कि त्राप यह स्वीकार करते हैं कि शास्त्रमंगल दूसरे मंगल के बिना मंगल रूप नहीं होता। जब शास्त्र मंगल दूसरे मंगल के बिना, मंगल रूप नहीं होता तो यह दूसरा मंगल भी तीसरे मंगल के बिना मंगल रूप कैसे होगा? जब तीसरे मंगल के त्रभाव में दूसरा मंगल, अमंगल रूप है, तो शास्त्रमंगल भी अमंगल रूप ही सिद्ध होगा। इस प्रकार स्पृष्ट रूप से अमंगल दोष होता है।

इस तर्क का उत्तर देते हुए आश्चार्य कहते हैं कि-शास्त्र स्वतः मंगल स्वरूप है, फिर भी उसके लिए जो मंगल किया गया है सो इसलिए कि शिष्यों की बुद्धि में मंगल का प्रहण हो जाय। शिष्यगण शास्त्र को मंगल रूप समक सकें, इस उद्देश्य से यहाँ मगल किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ पुरुषों के आचार की परिपाटी का पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। अतएव न तो यहाँ अनवस्था देश के लिए अवकाश है, न अमंगल आदि अन्य किसी देश के लिए।

शास्त्र के आरंग में चार वात बताने की प्रतिहा की गई थी-(१) मंगल (२) श्रीमधेय (३) फल (४) पर्व संबंध । इनमें से मंगल का निरूपण किया जा चुका है। श्रीर शास्त्र के विभिन्न नामों का निर्देश करके शास्त्र का अभिधेय भी बतलाया जा चुका है। श्र्यात पहले इस शास्त्र के विवाह पएणित, विश्वाह पएणित, भगवती श्रादि नामों का वर्णन किया गया है सो उन्हों नामों से यह प्रकट हो जाता ह कि प्रकृत सूत्र का अभिधेय क्या है किस विपय का इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। फल और सम्यन्ध, यह दो बात है। परहती हैं। किया गया है। फल और सम्यन्ध, यह दो बात है। परहती हैं।

इस शास्त्र का फल क्या है। इसके अध्ययन-श्रध्यापन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इस प्रश्न का समाधान शास्त्र के नाम से ही हो जाता है। जिसका नाम 'अमृत' है, उसका फल मृत्यु तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार प्रस्तुत शास्त्र के नाम से ही फल का झान हो जाता है। नाम से फल का झान किस प्रकार होता है, यह श्रागे वतलाया जाता है।

फज़दीपकारका होता है-(१) अनन्तर (साजात) फल और (२) परंग्परा फल । इस शास्त्र में श्री गीतम खामी आदि के द्वारा प्लें हुए विविध अर्थी की व्याख्या की गई है। यह व्याख्या ही इस शास्त्र का अमिधेय है। अभिधेय संबंधी अज्ञान दूर होकर इसका ज्ञान हो ज्ञाना ही इस शास्त्र का साजात फल है। अर्थात् शास्त्र में जिन जिन यातों का वर्णन किया गया है, उन वातों का बान हो ज्ञाना इस शास्त्र के अ-ध्ययन का साजात् फल है। शास्त्र के अध्ययन से जो साजात् फल अर्थात् ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का फल परम्परा में मोध है। अतपन इस शास्त्र का परम्परा फल मोज़ है।

जिस वीज का अंकुर भी प्यारा लगता है, वह वीज यदि अञ्जी भूमि में बोया जायगा तो परम्परा से वह मधुर फह हैगा। इसी प्रकार इस जान को निर्मल अन्तः करण में बोने से, परम्परा से मोल की प्राप्ति होती है।

इस शास्त्र का परम्परा फल मोहा ही क्यों बतलीया गया है ! धन श्रांदि सांसारिक वैभव परम्परा फल क्यों नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि यह धूंच श्रात के वचन हैं। जो सर्वत्र और यथार्थ वक्ता होता है वही श्रात कहलाता है। आतं उसी समय होता है जब मोहा के विषय में मीहा की लस्य करके ही, उपदेश देता है। क्योंकि मोत्त ही सञ्चा सुख है, मोत्त ही आत्मा का असली वैमव है। घन आदि अज्ञान के कारण जुख रूप प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे दुःख के कारण हैं। जो सुख पर द्रव्याश्रित होता है वह सुख नहीं, सुखामास है; क्योंकि पर द्रव्य का संयोगे अनित्य है। सच्चे श्राप्त जगत् के जन्म, जरा, मरण से आर्च प्राणियों को सच्चे सुख का ही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। श्रतः उनके द्वारा प्रकृपित श्रागम का परम्परा फल सांसारिक वैभव नहीं वरन् मोत्त ही होता हैं। सांसारिक वैभव मोत्त की तुलना में इतना तुच्छ है कि श्रगर उसकी प्राप्ति हो भी, तब भी वह किसी गिनती में नहीं है।

प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र में स्वर्ग-नरक का भी वर्णन है। स्वर्ग-नरक के भेद श्रादि का भी वर्णन है। श्रगर श्राप मोच्न के श्रतिरिक्त स्वर्ग श्रादि का भी उपदेश नहीं देवे तो स्वर्ग श्रादि के वर्णन की क्या श्रावश्यकता थी ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वर्ग-नरक श्रादि का वर्णन पुर्य श्रीर पाप का फल बतलाने के लिए किया गया है। पुर्य-पाप का फल बतलाकर श्रन्त में दोनों से श्रतीत होने का ही उपदेश दिया है। इस प्रकार मोक्त का विवेचन करने के लिए ही स्वर्ग श्रादि का वर्णन शास्त्र में पाया जाता है।

कुछ लोगों को यह पशोपेश होता है कि स्वर्ग श्रीर नरक हमें दिखाई नहीं देता, तव उन पर विश्वास किस प्रकार किया जाय ? यही वात श्रहमदनगर के एक वकील ने मुससे इस प्रकार पूछी थी:-'श्रगर हम स्वर्ग, नरक को स्वीकार न करें तो क्या हानि है।' मैंने कहा—श्रगर स्वर्ग-नरक स्वीकार कर लें तो क्या हानि है!'

वकील वोले-' हमने देखे नहीं, इसीसे स्वीकार करने

मैंने पूछा—'स्वर्ग-नरक नहीं हैं, यह तो श्रापने देख लिया है?'

वकील-'नहीं।'

में—फिर त्रापकी वात सही त्रौर उन सर्वद्ध-ह्यानियों की बात भूठी, यह क्यों ? ज्ञानियों को भूठा वनाने का दोप तुम्हें लगता है या नहीं ?

तात्पर्य यह है कि ज्ञानियों के वचन पर प्रतीति करके कोई हानि नहीं उठा सकता। कदाचित् ज्ञानी स्वर्गन्तरक का स्वरूप वतलाकर किसी प्रकार का प्रलोमन देते, तव तो उनके वचन पर अप्रतीति करने का कारण मिल सकता था, मगर उन्हें ऐसा नहीं किया है। उन्होंने पुण्य-पाप का फल तल ते हुए स्वर्ग-नरक के स्वरूप का दिग्दर्शन करा दिया है और दोनों से परे हो जाने का उपदेश दिया है। मान लीजिए, एक जाहरी ने घोखे मे आकर खोटा नग खरीद लिया, तत्पश्चात् उसे अपनी भूल मालूम हुई। वह जौहरी सरल माव से दूसरे जौहरियों को वह खोटा नग वतलाकर कहता है कि 'देखिए' इस रूप रंग का नग भी खोटा होता है। आप लोग सावधान रहें। क्या इस प्रकार सावधान करने वाला जौहरी अविश्वास के योग्य है ? नहीं। अगर जौहरी अपने खोटे नग को सक्षे नग के मात्र में बेचने का प्रयत्न करता है तो अवश्य

दोष का पात्र है, मगर नहीं खरीदने के लिए सावधान करने वाला जीहरी जकर विश्वास का भाजन है। इसी प्रकार झानियों ने स्वर्ग-नरक वताकर उनके लिए लालच दिया होता तो कदाचित् उन पर श्रविश्वास भी किया जाता, मगर उन्होंने तो दोनों को त्यागने का ही उपदेश दिया है। ज्ञानीजन स्पष्ट स्वर में कहते हैं कि-पुग्य, श्रुद्धि, सुख श्रादि में मत भूलना। यह सब भूठा है। मृग-तृष्णा है। मोह है। सन्द्रा सुख मोच म ही है। उसीका साधन करने में कल्याण है।

जब ज्ञानियों ने इस प्रकार कहकर हमें सावचेत किया ह, तब उनके वचनों पर श्रविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं रहता।

यहां तेरहपंथी माई प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग करते हैं, तो उसमें क्या हजे हैं ! ऐसा कहने वालों को यह विचारना चाहिए कि पहले शुभ का त्याग करना अचित है या अशुभ का ! जब शुभ और अशुभ-दोनों का एक साथ त्याग होना सम्भव नहीं है, तब पहले अशुभ को त्यागना ही उचित कहा जा सकता है ! अशुभ पाप को न त्याग करके शुभ पुण्य का त्याग कर देना उचित नहीं है।

उदाहरण के लिए-एक मनुष्य अपनी भुजाओं के वल से नदा पार करना चाहता है। पर भुजाओं के वल से वह नदी पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने नाव का आश्रय लिया। किनारे पहुँचकर उसे नाव त्यागनी ही एड़ेगी। नाव त्यागे विना वह इञ्जित स्थान पर नहीं पहुँच सकता। लेकिन वह मनुष्य आर यह लोचता है कि जब पहले पार पहुँचकर नौका त्यागनी ही पढ़ेगी तो पहले से ही उसे क्यों ग्रहण करूँ ? ऐसा सोचकर वह नदी के प्रवल प्रवाह में कूद पड़ता है तो क्या वह विवेकशील कहलाएगा ? इस अविवेक का फल आत्महनन के अतिरिक्ष और क्या हो सकता है ?

रेल पर श्राहर होकर लोग एक स्थान से ह्सरे स्थान पर जाते हैं. परन्तु इन्छित स्टेशन श्राने पर रेल को त्याग देते हैं या नहीं! श्रगर न त्यांगे तो कहीं के कहीं जा पहुँचेंगे! इस प्रकार वहुत दूर के सफर के लिए रेल का सहारा लेना श्रावश्यक समसा जाता है श्रीर फिर इसका त्यागना भी श्रावश्यक समसा जाता है। विना त्यांगे श्रभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते।

स्ती प्रकार पाप का नाश करने के लिए पहले पुर्य कर श्राथ्य लिया जाता है श्रीर जब पाप का नाश हो जाता है तब पुर्य भी त्याज्य हो जाता है। दोनों का सर्वथा चय होने पर मोच मिलता है। पुर्य तभी उपादेय माना गया है जब मोच की साचात् साधना न हो सके, मगर श्रन्तिम कचा तक पुर्य में ही पड़े रहने का उपदेश नहीं दिया गया है।

इस प्रकार मगवती सूत्र के सुनने के दो मेद हैं। श्रियान मिट जाना साक्षात् फल है श्रीर मोक्त प्राप्ति होना परम्परा फल है। इस प्रकार फलका विवेचन हुश्रा।

श्रय शेष रहा सम्यन्य । सो 'इस शास्त्र का प्रयोजन या है' यही सम्यन्ध है । अथवा यों समभाना चाहिए कि प्रकृत शास्त्र में जिन अथों की व्यार्था को गई है वह अर्थ याच्य है और शास्त्र उनका वाचक है । इस प्रकार वाच्य-याचक भाव सम्यन्थ भी यहाँ विद्यमान है। सूत्र के ब्रारम्भ में आचार्य ने चार बातें वताने की तिज्ञा की थी। वह चारों वातें वतला दी गई हैं। इसके जन्तर ब्राचार्य कहते हैं कि-इस शास्त्र में सो से भी अधिक प्रधाय हैं। अध्याय कहिए या शतक कहिए, एक ही बात । अन्य शास्त्रों के विभाग अध्ययन या अध्याय कहलाते हैं, स शास्त्र के शतक कहलाते हैं। इस शास्त्र में दस हजार उद्देशक हैं। इस में छुत्तीस हज़ार प्रश्न और दो लाख अद्वासी हजार पद हैं।

यद्यपि शास्त्र का यह परिमाण शास्त्र में ही उपलब्ध होता है, फिर भी यह घ्यान रखना चाहिए कि यह परिमाण उस समय का है, जब भगवान ने उसका उपदेश दिया था। उस समय उस शास्त्र के उतने ही उद्देशक और पद्थे। किन्तु जब यह लिपिवद्ध हुआ तब का परिमाण निराला है।

प्रत्येक श्रध्याय-शतक-को सरलता से सममने के लिए श्रीर सुख-पूर्वेक धारण करने के लिए विमक्त करके उदेशकों में बांट दिया गया है। इसके श्रितिरिक्त श्राचार्य जव शास्त्र पढ़ाते थे तब उपधान श्रर्थात् तप कराते थे। यह प्रथा श्रव मक्त हो गई है। परन्तु प्राचीन काल में यह नियम था कि अमुक उदेशक को पढ़ते समय इतनी तण्स्या की जाय। तात्पर्य यह है कि श्रध्याय के श्रवान्तर विमाग उदेशक कहालाते हैं। श्राचार्य तप के विधान के साथ शिष्य को जो उपदेश-श्रादेश दें कि इतना पढ़ो, उसी का नाम उदेशक है। जैने श्रन्यान्य श्रन्थों में पाठ या प्रकरण होते हैं, वैमे ही इस शास्त्र में उदेशक है। इनके उदेशकों के होने में शास्त्र का स्थायन करने में श्रमीता होता है।

#### शास्त्रारम्भ

#### प्रथम शतक की संग्रहणी गाथा

रायगिहचलणदुक्खे, कंखपत्रोसे य पगइपुदवीत्रो । जावते नेरइए, वाले गुरूए य चलणात्रो ॥

इस गाथा में श्रीमगवती सूत्र के प्रथम शतक के श्रन्त-गत दस इदेशकीं का नाम-निर्देश किया गया है। दस इदेशक इस प्रकार है—

- (१) चल्न--राजगृह नगर में श्री गौतम स्वामी ने भगवान् महाबीर से 'चलन' के विषय में प्रश्न किया है श्रीर भगवान् ने उसका उत्तर दिया है। इस प्रश्न में 'चलन' शब्द पहले श्राया है, श्रतएव प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक का नाम चलन है।
- (२) दु:ख-दूसरे उद्देशक का नाम दुःख है। इसमें यह प्रश्न किया गया है कि-हे भगवन्! जीव श्रपने किये दुःख को भागता है? इत्यादि।
- (२) कांचा प्रदोष—तीसरा उद्देशक कांचाप्रदोष है. क्योंकि उसमें कांचा-मोहनीय के विषय में प्रश्लोत्तर हैं।
- (४) प्रकृति—चौथा उद्देशक प्रकृति है। इसमें कर्म-प्रकृतियों के संवंघ में प्रश्लोत्तर हैं।
- ( ५ ) पृथिवी—पॉचवॅ उद्देशक में पृथ्वी संवंधी वर्णन

- (६) यावत्—छठे उद्देशक में यावत्-जितनी दूर से सूर्य इ्वता-निकलता दिखाई देता है, आदि प्रश्लोत्तर होंगे। अतएव इस उद्देशक का नाम यावत् है।
- (७) नेर्यिक—सातवें उद्देशक में नाराकियों के विषय में प्रश्लोत्तर होने से उसका 'नैर्यिक' नाम है।
- ( = ) वाल—आठवं बहेशक में वाल जीव संबंधी प्रश्न हैं, अतः वह 'बाल' नामक उद्देशक कहलाता है।
- (१) गुरुक-नौवें उद्देशक में गुरु कर्म संबंधी प्रश्नोत्तर हैं। जैसे-जीव भारी, हल्का कैसे होता है, इत्यादि। इसीलिए इस उद्देशक का नाम 'गुरुक' है।
- (१०) चल्ता—दसर्वे उद्देशक में, 'जो चल रहा है वह चला नहीं' इस संबंध के प्रश्लोत्तर; होंगे । इस कारण उसका नाम 'चलना' है।

यह प्रथम शतक के उद्देशकों के संग्रह-नाम हैं। इन संग्रह-नामों को सुनकर शिष्य ने श्रीसुधर्मा स्वामी से प्छा-कि सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने चलन प्रश्न पूछा है। मगर वह प्रश्न श्रीर उसका उत्तर क्या है? श्रनुग्रह करके विस्तार पूर्वक समसाहए। तब सुधर्मास्वामी श्रपने शिष्य जम्बूस्वामी को विस्तार से समसाने लगे।



## प्रथम उद्देशक का मंगल

यद्यपि प्रस्तुत शास्त्र की श्रादि में मंगल किया जा
चुका है, फिर भी प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक की श्रादि में
विशेष रूप से पुनः मंगल किया गया है। इस मंगलको करने
का कारण यह नहीं है कि शास्त्र श्रमांगलिक है, श्रतएव मंगल
करके उसे मांगलिक वनाया जाय। किन्तु शास्त्र मांगलिक है,
इसी कारण यहाँ मंगल किया गया है। किसी की पूजा इस
कारण नहीं की जाती है कि वह पूजा के श्रयोग्य है वरन् जो पूजा
योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पूजा के
योग्य होने से पूजा की जाती है, उसी प्रकार मंगल के योग्य होने से
सूत्र के लिए मंगल किया जाता है। श्रीसुधर्मा स्वामी कहते हैं—

### नमो सुत्रस्स

श्रर्थात् श्रुत भगवान् को नमस्कार हो।

जिसके श्राचारांग, स्त्रकृतांग, श्रादि वारह श्रंगरूप भेद हैं, श्रहेन्त भगवान् ने श्रंग रूप जो प्रवचन किये हैं, ऐसे श्रुत को नमस्कार हो।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि इप देव को नमस्कार करना मंगल कहा जा सकता है। श्रुत, इप देव नहीं है। तब उसे नमस्कार क्यों किया गया है? श्रुत इप देव की वाणी है। मगर प्रकृत श्रुत जिन इप्य देव की वाणी है उन्हें नमस्कार न करके श्रुत को नमस्कार करने का क्या श्रीमप्राय है? क्या इप्य देव की श्रोपक्षा इप्य देव की वाणी को नमस्कार करना श्रीयक महत्वपूर्ण श्रीर श्रीयक फल दायक है ? श्रगर पेसा न हो तो फिर इप्य देव को छोड़कर श्रुत को नमस्कार करने में क्या उद्देश्य है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि श्रुत भी इप्ट

प्रश्त-श्रुत इष्ट देव किस प्रकार है ?

उत्तर-इसलिए कि अर्हन्त भगवान् भी श्रुत की नमस्कार करते हैं।

प्रश्न - क्या श्रर्हक्त की वाणी को श्रर्हन्त ही नमस्कार करते हैं !

उत्तर-श्रहेन्त जैसे सिद्धी को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार प्रवचन अर्थात् सिद्धान्त को भी नमस्कार करते हैं। इसी हेतु से श्रुत को भी इष्ट देव कहा गया है।

प्रश्न-ग्रहन्त भ्रुत को नमन्कार करते हैं, इस कयन

उत्तर —हाँ, प्रमाण क्यों नहीं है । अर्हन्त अगवान् अव समवसरण में विराजते हैं तब कहते हैं ।

ग्रमो तित्थाय-नमस्तीर्थाय ।

श्रयीत् तीर्थ को नमस्कार हो।

इस कथन से प्रतीत होता है कि अईन्त श्रुत को भी नमस्कार करते हैं।

प्रश्न - तथिकर तथि को नमस्कार करते हैं तो श्रुत को नमस्कार करना केसे कहलाया ? शत्तर—असली तीर्थ श्रुत हो है। श्रुत में सम्पूर्ण द्वाद-णांगी का झान श्रन्तर्गत हो जाता है। जिससे तिर जांच वहीं तीर्थ कहलाता है। यहां संसार-सागर से तिर जाने का श्रिम-प्राय है। श्रुत का सहारा लेकर मध्य जीव मचसागर के पार पहुँचते हैं, श्रतप्व श्रुत तीर्थ कहलाता है। इसी कारण श्रईन्त इसे नमस्कार करते हैं।

प्रश्न-साधु, साध्यी, श्रावक श्रीर श्राविका तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रापने श्रुत को तीर्थ में श्रन्तगत कैसे कर लिया?

वसर—सायु, साध्ये श्रीर श्रावक-श्राविका तीर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनके तीर्थ होने का निषेध करना हमारे कथन का श्रमित्राय नहीं है। साधु-साध्यी श्रादि चतु-विंध संघ भी तीर्थ कहलाता है श्रीर श्रुत भी तीर्थ कहलाता है। श्रहेन्त भगवान् भाव रूप तीर्थ को नमस्कार करते हैं। साधु, साध्यी. श्रावक श्रीर श्राविका रूप चतुर्विध संघ रूपी तीर्थ को श्रहेन्त नमस्कार नहीं करते हैं। यद्यपि चतुर्विध में भी तीर्थ कहलाता है, जैसे कि इसी भगवती सूत्र के बोसवें शतक में भगवान् ने साधु, साध्यो, श्रावक श्रीर श्राविका को मी तीर्थ कहा हे, लेकिन श्रहेन्त भगवान् जिस तोर्थ का नमस्कार करते हैं वह तार्थ यह नहीं है।

नात्पर्य यह है कि प्रवचन को ही वास्तव में तीर्थंकर नम-स्कार करते हैं श्रीर प्रवचन ही श्रसली तीर्थ है। मगर संघ को लस्य करके ही प्रवचन की प्रवृत्ति होती है, किसी वृत्त श्रादि को लस्य करके नहीं। इस कारण संघ भी तीर्थ कहलाता है। प्रश्त-क्या चतुर्विध तीर्थ को भगवान् समस्कार नहीं करते ?

एक नहीं हैं। गुणी को कल्प के अनुसार ही नमस्कार किया यक नहीं हैं। गुणी को कल्प के अनुसार ही नमस्कार किया जाता है, पर गुण के सम्बन्ध में यह मर्यादा नहीं है। गुण को सर्वत्र नमस्कार किया जा सकता है। सम्यग्ज्ञान, सम्यक् दर्शन श्रीर सम्यक् चारित्र गुण हैं। झान को घारण करने वाला झानी, दर्शन को घारण करने वाला दर्शनी श्रीर चारित्र श्राद धारण करने वाला गुणी हैं। चारित्र श्रादि गुण हैं श्रीर चारित्र श्रादि धारण करने वाला गुणी हैं। चारित्र धारण करने वाला गुणी हैं। चारित्र धारण करने वाला चारित्री श्रपने कल्प का विचार करके किसी को नमस्कार करेगा, परन्तु गुण के सम्बंध में यह बात नहीं है। गुणी को नमस्कार करने में कल्प देखा जाता है, गुण को नमस्कार करने में कल्प नहीं देखा जाता। इस प्रकार श्रईन्त मगवान गुण को ही नमस्कार करते हैं, न कि गुणी को श्रधीद साधु, साध्वी श्रादि को। गुण को नमस्कार करना थाव तीर्थ को नमस्कार करना ही कहलाता है।

प्रश्त-अहेन्त ऋपने बनाय हुए श्रुत को नामस्कार क्यों नहीं करते हैं ?

इत्तर--श्रुत, श्रहेन्त भगत्रान् के परम केवल जान से उत्पन्न हुआ है, तथापि संसार में स्थित भव्य जीव इसी के सहारे तिरते हैं। श्रुतप्व श्रुत की भी इष्ट देव कप ही समभाना चाहिए।

सात्रिय अपनी तलवार को श्रीर वैश्य अपनी दुकान एवं यही का क्यों नमस्कार करते हैं ? इसी लिए कि उनकी हिए में वह मांगलिक हैं। यदापि तलवार श्रांर युगान वरी श्रादि चित्रय पर्व वेश्य की ही बनाई या वनवार हुई है. तथापि वह उनका सम्मान यदाने वाली हैं। श्रपनी वस्तु का स्वयं श्रादर किया जायगा तो दूसरे भी उत्पन्न श्राहर करेंगे। तभी वह वस्तु श्रादरणीय समभी जायगी।

श्रहन्त भगवान् ने जो वचन कहे हैं, परम श्रादरणीय है। इसका प्रमाण यह है किं, उन वचनों को स्वयं श्रहन्त भगवान् ने भी नमस्कार किया है। वीतराग होने के कारण श्रहन्त भगवान् श्रपना निज का उपकार तो कर ही चुके थे। उन्होंने जो उपदेश दिया वह दूसरों के उपकार के ही लिए दिया। मगर उपदेश दूसरों के लिए तभी उपकारक हो सकता है, जब उपदेश स्वयं उसका पालन करें। इस तोक मानस को दृष्टि के समन्न रखकर ही श्रहन्तों ने श्रुत ह्मी तीर्थ को समस्कार किया है। श्रहन्त भगवान् वैसा हो श्राचरण करके भव्य जीवों के सामने श्रादर्श उपस्थित करते है, जिससे उनका कल्याण हो सके।

श्रह्नित, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, सो इसिलए कि अन्य जीव सिद्धों को नमस्कार करके श्रपना हित-साधन करें। श्रह्मित भगवान तो श्रपने श्रम्तराय कर्म का पूर्ण रूप से स्य कर चुके हैं। श्रम्तराय कर्म के श्रमाच में उनके लिए कोई विझ उपस्थित नहीं हो सकता। श्रतएव विझ का उपशम करने के लिए श्रह्मित को, सिद्धों को नमस्कार करने की श्राव-श्यकता नहीं है। सिद्धों को नमस्कार करने से होने वाले फल की भी श्रह्मितों को श्रावश्यकता नहीं है। फिर भी खुद्धस्थ जीवों के सामने सिद्धों को नमस्कार करने का श्राद्शे डपस्थित करने के हेतु ही श्रह्मेन्त, सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं।

श्राशय यह है कि भगवतीस्त्र के प्रथम शतक की श्रादि में ग्याधर ने 'नमो सुग्रस्स' कह कर श्रुत की महत्ता प्रदिशित करने के लिए ही श्रुत को नमस्कार किया है। इस प्रकार नमस्कार करने से श्रुत पर भव्य जीवों की श्रद्धा बढ़ेगी, भव्य जन श्रुत का श्रादर करेंगे श्रीर एक एक वचन को श्रादर के साथ सुनेंगे। इसी श्राशय से प्रेरित हो कर श्रुत को नमस्कार किया गया है।

प्रकृत शास्त्र का श्रारम्भ किस प्रकार हुआ है, यह श्रागे बतलाया जायगा।

मूल-तेणं कालेणं, तेणं समएणं रायगिहे णामं ण्यरे होत्था। वएणुओ, तस्स णं रायगिहस्स ण्यरस्स बहिया उत्तर पुरित्थिमे दिसीमाए गुणिसिलए णामं चेहए होत्था। सेणिए राया। चिल्लणा देवी।

संस्कृतच्छाया-तिसम् काले, तिसम् समये (तेन कालेन, तेन समयेन) राजगृहं नाम नगरमभवत् । वर्गकः। तस्य राजगृहस्य नगरस्य बहिरुत्तर-पौरस्त्ये दिग्भागे गुग्र-सिलकं नाम चैत्यमभवत् । श्रेगिको राजा। चिक्नगा देवी।

शब्दार्थ-उस काल श्रीर उस समय में राजगृह नामक नगर था। वर्णक। उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर-पूर्व के दिग्माग में श्रर्थात् ईशान कोण में गुणिसलक नामक चैत्य (व्यन्तरायतन) था। वहां श्रोणिक राजा श्रीर चिल्लणा देवी रानी थी।

विवेचन-यहां सर्वप्रथम यह प्रश्न हो सकता है कि काल और समय दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। फिर यहा काल और समय का मिन्न अन्नेख क्यों किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि यहां लोकिक काल और समय स अभिप्राय नहीं है। यहा लोकोत्तर काल और लोकोत्तर समय की विवत्ता की गई है। दोनों शब्दों के अर्थ में भेद भी है। जैसे लोकव्यवहार में सम्वत् और मिति दोनों का प्रयोग किया जाता है—दोनों के विना, कि सम्वत् या मिति मात्र लिखने से, पत्र या वही-खाता प्रामाणिक नहीं माना जाता, बसी प्रकार लोकोत्तर पत्त में सम्वत् के स्थान पर काल और मिति के स्थान पर समय का प्रयोग किया गया है।

कहा जा सकता है कि लांकिक सम्वत् और मिति तो जगत्-प्रसिद्ध हैं पर लोकोत्तर काल और समय क्या है ? इस का उत्तर यह है कि जैन शालों में तीन प्रकार के काल माने गये हैं हायमान, वर्दमान और अवस्थित । जिस काल में निरन्तर क्रमशः जीवों की अवगाहना, वल वीर्य आदि की हानि-घटती होती जाती है वह हायमान काल कहलाता है । जिस काल में निरन्तर पूर्वोक्ष यातोंकी बृद्धि होती जाती है यह वर्दमान काल कहलाता है और जिस काल में न हानि । ति है, न बृद्धि होती है वह अवस्थित काल कहलाता है । । त्रामान और वर्दमान काल की प्रवृति भरत, ईरवत क्षेत्र म होती है और अवस्थित काल की महाविदेहादि में । वहां सदा प्रारम्भिक चतुर्थ काल के भाव वर्तते हैं यहां
भरत चेत्र होते से-म्नवसर्पिणी बत्सर्पिणी की प्रवृति
होती है।

श्रीसुधर्मा स्वामी ने 'वह काल' कह कर हायमान काल श्रर्थात् श्रवसर्पिणी काल को स्चित किया है। श्रवस-पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसी तरह उत्सर्पिणी काल श्रर्थात् वर्द्धमान काल भी दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का कहा गया है। दोनों कालों की (मिलकर) 'कालचक्त' संज्ञा है। एक कालचक्त वीस कोड़ा कोड़ी सागरो-पम का होता है। कालचक्त की यह कल्पना जैन शास्त्रों की हो नहीं है, मगर श्रन्य शास्त्रों में भी ऐसी ही कल्पना की गई है। ज्ञानियों ने काल के संवंध में बहुत स्दम विचार किया है। जैसे लोक में एक साल होता है, उसी प्रकार लोकोच्तर में चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, श्रथवा इससे कम का एक काल होता है।

अपर जिस हायमान और वर्द्धमान काल का उझेल किया गया है. वह यहां क्रमशः एक दूसरे के पश्चात् प्रवृत्त होता रहता है। हायमान अर्थात् अवसर्पिणी के पश्चात् वर्द्धमान 'अर्थात् उत्सर्पिणी, और उत्सर्पिणी के पश्चात् अवसर्पिणी काल अवृत्त होता है। नैसर्गिक नियम के अनुसार दोनों काल सदा प्रवृत्ति कर रहे हैं। इस समय अवसर्पिणी काल चल रहा है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के अह-ज़ंह आरे हैं। प्रत्येक काल दश २ कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। इस समय अवसर्पिणी काल का पांचवां आरा है। यह त्रारा इक्षीस हजार वर्ष का है। भगवान् महावार स्वामी इस आरे के श्रारम्भ होने से पहले ही श्रर्थात् चीथे ग्रारे में विचरते थे। उसी समयका यहां वर्णन है। श्रतएव 'उसकाल' का श्रर्थ है-वर्तमान श्रवसर्पिणी काल का चौथा श्रारा।

श्रवसर्पिणी काल का चीथा श्रारा वयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागरीपम का होता है। इतने लम्बे काल में से कब का यह वर्णन सममा जाय ? श्रतएव उस काल में विशेषता वतलाने के लिए यहाँ दो वाता का उम्नेख कर दिया है-मगवान् महावीर का श्रीर राजा श्रेणिक का। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान श्रवसर्पिणी काल में. श्रीर उसके चौथे श्रारे में भी, जब भगवान् महावीर विचरते ये श्रीर श्रेणिक नामक राजा था, उस समय में यह सूत्र वना है। श्रतएव समय का श्रथ हुआ--भगवान् महावीर श्रीर श्रेणिक राजा का विद्यमानता का समय।

समय बतलाने के पश्चात् क्षेत्र भी बतलाना चाहिये। श्रतएव यहां कहा गया है कि मगध देश में, राजगृह नामक विशाल नगर था। उस नगर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए, जिससे शास्त्र की रचना हुई।

राजगृह नगर किस प्रकार का था। इस संवंध में सुधर्मा स्त्रामी ने कहा है कि इचवाई स्त्र में, चम्पा नगरी का जो नर्पन किया गया है, वही वर्णन यहाँ मी समम लेना चाहिये। अर्थात् चम्पा नगरी के समान ही राजगृह नगर था।

पहले क्षितिप्रतिष्ठित नोमक नगर था। राजा जितशत्रु ने उसे क्षीयावास्तुक संममकार दूसरी जगह नगर बसाने का इरादा किया। उसने फल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र दिखकर उस स्थान पर 'चनकपुर' नगर बसाया। कालक्रम से उसे भी क्षीया मानकर, वन में एक अलेय वृषम (बैल ) देखकर उस स्थान पर 'च्हणभपुर' की स्थापना की। समय पाकर वह भी क्षीया हो गया। तब कुश (दूब) का गुल्म देखकर 'कुशाप्रपुर' नामक नगर बसाया। जब कुशाप्रपुर कई बार आग से जल गया, तब प्रसेनजित राजा ने 'राजगृह' नामक नगर बसाया।

रानगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान् महावीर श्रीर बुद्ध ने राजगृह में श्रनेक चातुर्मास ज्यतीत किये थे। 'पत्रवर्णा' सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगध देश की राजधानी था। महामारतं के सभा पर्व में भी, राजगृह को जरासंघ के सभय में मगध की राजधानी प्रकट किया गया है। राजगृह का दूसरा नाम 'गिरिव्रज' भी बतलाया गया है। वहां पांच पहाड़ों का उल्लेख भी पाया जाता है। जैन शालों में पांच पहाड़ों के नाम स्प्रकार मिलते हैं—वैभार, विपुल, उदय, सुवर्ण श्रीर रत्निगरी। इन्हीं से मिलते जुलते, कुछ-कुछ भिन नाम वैदिक पुरागों में भी पाय जाते हैं।

रानगृह का वर्त्तमान नाम 'रानगिर' है । वह बिहार से लगभग तेरह भील दूर,- दक्षिण दिशा में मीजूद है । जैन सूत्रों में रानगृह से बाहर, उत्तर पूर्व में, नान्दा नामक स्थान का रुख्य ग्राता है । प्रसिद्ध नाख्दा विद्यापीठ उसी जगह था ।

इसी सूत्र में (मगति। में) दूमरे शतक के पाचरें टर्शक में राजगृह के गर्म पानी के मारने का उल्लेख हैं। उसका नाम महा पोपतीरप्रम' बतलाया गया है। चीनी यात्री फाहियान ने और ह्यार सिंगे ने गर्म पानी के मारने की देखा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। बौद्ध प्रथों में इस मारने का नाम 'तपोद' बतलाया गया है।

सगतती, सूत्र में राजगृह नगर का वर्णन चम्पा नगरी कें समान बतलाया गया है। चम्पा नगरी का वर्णन उत्रव ई सूत्र में किया गया है। उस वर्षन से तत्कालीन नगरिक जीवन पर श्रच्छा प्रकाश पद्धना है, श्रतएन उसका सार यहा उद्युत किया जाता है:

र नगृह नगर मनुष्यों से ज्यास था। राजगृह के मार्ग की सीमा
े, कहीं और हजासें हलें हरा दूर-दूर तक जेती न तो थी। वहां की
्राम बांत्या अपर उपजाक थी। वहां बहुस स्वक हुनें और साह थे।
वह गन्ना यत्र और शार्ल से मग्पूर था। नगर में बैलों, मसाओं
और महा का बहुतायत थी। वहां सुन्दर श्राकार वाले कियों और
सुन्दर युवियों क साने कों की बहुलना थी। वहां घूम्खीरा का,
गठक दा का, वलात्कार से प्रवृत्ति वरने वाले मदों का (गुड़ों का।)
भारों का और फॅसाने वालों का न म-निश न तक न था। वह नगर

क्षेम, निरुपद्द रूप था। वहां मिक्षु भों को अच्छी मिक्षां मिलती थी। विश्वासी जनों के लिए शुम आवास वाला, अने क कुटुम्व-पालकों से मर्राूर, संतुष्ट और शुम था। नट, नाचने वाले, रासी पर खेलने चाले, मलू, मुष्टि युद्ध करने वाले, विदूषक, (हँसोड़) पुरायां औं, कूदने वाले, रास गाने वाले, शुम अशुभ बताने वाले, बड़े बांस पर खेल करने वाले चित्र दिखाकर भीख माँगने वाले, तूया नामक बाजा बजाने वाले, तूंवे की बीया। बजाने वाले, और अनेक ताल देने वाले राजगृह नगर में निवास करते थे।

राजगृह नगर श्राराम, टदान, कूप, तालाब, दीर्धिका (बावडी)
श्रीर पानी की क्यारियों नहरों ) के सीन्दर्य से समन्वित था । वह
नन्दन वन के सामान प्रकाश वाला था । नगर के चारों श्रीर
विशाल, गंभीर—गहरी, श्रीर ऊपर नांचे समान खोदी हुई छाई थी ।
वह नगर चक्र, गदा मुसंदि ( शल्ल विशेष ) टरीह ( छप्ती को हनन
करने वाला शल्ल ) शत्रा (सी को मप्ते वाली तोप ) श्रीर
एक साथ झुढे हुए तथा छिद्ररहित किशाडों के कारण दुष्प्रवेश था ।
वह नगर वक्र धनुष की श्रमेक्षा भी श्रविक चक्र किले से व्याप्त था ।
वह बनाये हुए श्रीर विभिन्न श्राकार वाले गोल कंगूरों से सुशोभित
था । वह श्रद्दालिकाश्रों से, किले श्रीर नगर के बीच की श्राठ
हाथ चोडी सड़कों से, किले श्रीर नगर के द्वारों से श्रीर तोरगों से

उन्तत एवं पृयक-पृथक राममार्ग वाला था । उस नगर का सुद्द परिध श्रीर इन्द्रकील चतुर जिलाकारी द्वारा बनाया गया था । उसमें बाबार श्रीर न्यापारियों के स्थान थे श्रीर शिल्पकारों से भग हुन्ना. निर्वृत, श्रीर सुखरूप था। वह नगर त्रिकीए स्थानों से तथा त्रिक ( जहां तीन गलियां मिलें ) चैति श्रीर चत्वर ( शहीं श्रनेक रास्ने मिलें ) किराने की दुकान श्रीर विवित्र प्रकार की वस्तुश्रों से मंडित या। सुरम्य था। वहाँ का राजमार्ग, राजाओं से आर्कार्म था। श्रनेक बढ़िया-बढिया बोडों से, मत्त हाथियों से, रथ के एमूहों से, शिविकाओं से श्रीर सुखपालों से वहां के राजमार्ग खचाखच रहते ये । यानों से तथा युग्मों से-दो हाथ की वेदिका व ले वाइनों से-युक्त थे। निर्मल एव नवीन कर्मालिनियों से वहाँ का पानी सुशोमित था। वह नगर धवल श्रीर सुन्दर भवनों से सुशोभित था। ऊँची श्राँखों से देखने योग्य था। मन को प्रनन्नता देने वाला दर्शनीय ् श्रमिल्य श्रीर प्रतिल्य या ।



पूर्वकालीन नागरिक जीवन, श्राज जैसा नहीं था। प्राचीन वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय का नागरिक जीवन, श्राज के नागरिक जीवन से कहीं श्रधिक उन्नत, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण श्रीर व्यस्तता से रहित था।

पहले के नागरिक ऋदि से सम्पन्न होने पर भी निक-पद्रव थे। राजा चाहे स्वचकी हो या परचकी, परन्तु प्रजा के साथ उसका सम्वन्ध ममतामय होता था। राजा की छोर से प्रजा को किसी प्रकार का कप्ट नहीं पहुंचने पाता था। इसका कारण केवल राजा की रूपालुता ही नहीं थी, वरन् प्रजा का वल भी था। उस समय की प्रजा शिक्षशाली थी। शिक्षशाली होने पर भी अगर उसमें गुंडापन होता तो वह आपस में ही लड़ मरती। पर ऐसा नहीं था। प्रजा में खूब शान्ति थी। इसी कारण प्रजा का जीवन उपद्रवहींन था। वास्तव में निर्वल प्रजा उपद्रविश्वन नहीं हो सकती। निरूपद्रविता, शिक्ष का फल है।

राजगृह नगर से वाहर, ईशान कोण में, गुण्सिलक या गुण्शील नामक चैत्यालय था। राजगृह में केणिक राजा राज्य करता था श्रीर चेलना नामक उसकी रानी थी।

पहले कहा जा चुका है कि यह सूत्र सुधर्मास्वामी ने, जम्बृस्वामी के लिए कहा था। इस संबंध में टीकाकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सुधर्मास्वामी के अज्ञर तो सूत्र में देखे नहीं जाते, फिर कैसे प्रतीत हो कि यह शास्त्र सुधर्मास्वामी ने जम्बृस्वामी के प्रति कहा है ? अथवा यह वही सूत्र है जो सुधर्म स्वामी ने कहा था ?

इस तर्क का स्वयं ही समाधान करने हुए टोकाकार कहते हैं—सब सूत्रों को वाचना सुधर्मा स्वामी द्वारा ही दी गई है। इसका प्रमाण यह है—

'तित्यं च सुहम्मात्रो, निरवच्चा गणहरा ससा।'

त्रर्थात्-सुधर्मा स्वामी का ही तीर्थ चला है। श्रन्य गण्धरों के शिष्य परम्परा नहीं हुई हं। सिर्फ सुधर्मा स्वामी के ही शिष्य प्रशिष्य हुए हैं।

श्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि सुधर्मा स्वामी ने जम्यू स्वामी को ही यह स्त्र सुनाया, यह कैसे मान लिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि जम्यू स्वामी ही सुधर्मा स्वामी के पट्ट शिष्य थे श्रीर पट्ट शिष्य को संवोधन करके ही स्त्र कहा जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि सुधर्मा स्वामी से ही तीर्थ चला यह तो कात हो गया, मगर सुधर्मा स्वामी ने ही यह सूत्र जम्बू स्वामी को सुनाया है, इसके विषय में क्या प्रमाण है? टीकाकार कहते हैं-इस विषय में यह प्रमाण है—

'जइ ग्रं भंते! पंचमस्स श्रंगस्स विश्राह एएग्रचीए समग्रेगं भगवया महावीरेगं श्रयमट्टे एएग्रचे; छट्टरस ग्रं भंते! के श्रोह एएग्रचे ?'

٧

- नायाधम्मकहा ।

यह झाता सूत्र की पीठिका का सूत्र है। इस में जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी से कहते हैं-(निर्वाण को प्राप्त) अमल भगवान् महावीर द्वारा प्रक्षित पाँचवाँ ग्रंग भगवती सूत्र तो सुनाया, लेकिन छुठे ग्रंग—जाताधर्म कथा-का भगवान् ने क्या श्रथं वतलाया है ! (कृपा करके समकाइए)।

जम्बू स्वामी के इस कथन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सुधर्मा स्वामी ने ही मगवती सूत्र जम्बू स्वामी को सुनाया था। इस कथन के प्रमाण से हम इस निर्णय पर पहुँचते है कि भगवती सूत्र का उपदेश सुधर्मा सामी ने ही जम्बू स्वामी को सम्बोधन करके किया था।

टीकाकार कहते हैं 'प्रस्तावना के इस सूत्र को मूल टीकाकार ने सम्पूर्ण शास्त्र को लह्य करके व्याख्यान किया है, परन्तु मैंने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक को लह्य करके ही इसकी व्याख्या की है। इसका कारण यह है कि शास्त्रकार ने प्रत्येकशतक और प्रत्येक उद्देशक के आरम्भ में अनेक प्रकार से अपोद्धात किया है। जब अलग-अलग शतकों और उद्देशकों में अलग-अलग अपोद्धात पाया जाता है तो किर यह उपोद्धात वाक्य सम्पूर्ण सूत्र को लक्ष्य करके क्यों सममना वाहिए?

यहाँ टीकाकार ने एक बात श्रीर स्पष्ट की है। वह लिखते के कि-ग्छिप मृत टीकाकार ने मंगलावरण के बधी पदाको टीका नहीं की है, फिर भी हमने उनकी टीका करदी है। प्राचीन ट काकार द्वारा इन पदों की टीका न करने का कोई खास कारण श्रवश्य रहा होगा। संभवतः उनके समय में यह पाठ ही न रहा हो।

पहले पस्तावना संबंधी जो सूज पाठ दिया गया है, उसके साध में एक शंका उठाई जा सकती है। वह यह कि- पहले यह कहा जा खुका है कि प्रस्तुत सूत्र सुधर्मा स्वामी ने. जम्यू स्वामी की सुनाया था। साथ ही यह मी कहा गया है कि राजगृह नगर में यह सूत्र सुधर्मा स्वामी ने सुनाया था। जव राजगृह नगर में ही यह सूत्र सुनाया गया तो स्पष्ट है कि सूत्र सुनाने के समय राजगृह नगर विद्यमान था। मगर राजगिह शाम श्यर होत्था अर्थात् राजगृह नासक। नगर था. इस भृत कालीन किया से प्रतीत होता है कि सूत्र सुनाते समय राजगृह नगर विद्यमान नहीं था। स्रगर उस समय विद्यमान होता तो सुधर्मा स्वामी 'रायगिहे गामं ग्यरे होत्यां के स्थान पर 'रायागेहे शामं श्यरे श्रात्यं-राजगृह नामक नगर है, ऐसा कहते। 'राजगृह नामक नगर था ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि राजगृह नगर पहले था-सूघ सुनाते समय नहीं था। श्रगर सृत्र सुनाते समय राजगृह नगर नहीं था तो फिर राजगृह में यह शास्त्र कैसे सुनाया गया ? श्रगर था तो उसके लिए 'हात्था' इस भूत कालीन किया का प्रयोग किस श्रिभिप्राय से किया गया है ? 'श्रिश्य' (है) ऐसा वर्रामान काल सर्वधी प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

इस प्रश्न का उत्तर श्राचार्य देते हैं कि-सूत्र धुनाते समय भी राजगृह नगर विद्यमान था। फिर भी उसके लिए 'नगर था' इस प्रकार की भूत कालीन किया का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग का कारण यह है कि यह श्रवसर्पिणी काल है। इस काल में क्रमशः धीनता होती जाती है। धीनता का वाह्यक्र किसी समयमें हाष्ट्रगोचर होताहै। किन्तु सूक्त क्रमें प्रतिक्षण किंचित् हीनता हो रही है। श्रतण्व भगवान् महा-धीर के समय में राजगृह नगर जिस श्राद्धि शादि से सम्पन्न था, वह ऋदि श्रादि सुधर्मा स्वामी के समय में ज्यों की ह्यों नहीं थी। यद्यपि भगवान महावीर के समय में श्रीर सुधर्मा स्वामी द्वारा इस सूत्र की वाचना देने के समय में बहुत बड़ा श्रंतर नहीं था, तथापि थोड़ से समय में भी कुछ न्यूनता श्रा ही गई थी। इसी श्रभिप्राय से सुधर्म स्वामी ने 'राजगृह-नगर है' ऐसा न कहकर 'राजगृह नगर था' ऐसा कहा है।

इस अवसिषणी काल में, पहले शुभ मार्चों का जैसा प्रादुर्माव था, वैसा आज नहीं है। लोग आज भी कहते हैं-'अंब वहां दिल्ली कराँ है! 'अर्थात् स्थान चाइ वही हो, नाम भी वही हो, पर रचना वह नहीं रही। इसी प्रकार सुधमस्विमी के कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान महावीर के समय का राजगृह नगर जैसा था, अब वैसा नहीं है। इस अवस्था-भेद की स्चित करने के लिए ही उन्होंने भूत काल का प्रयोग किया है।

राजगृह नगर ऋदि श्रोर ममृद्धि से भरपूर था। नगर के श्रासपासं के ग्राम, नगर के महल, भवन श्रादि नगर की ऋदि में गिने जाते हैं श्रोरनगर धनधान्य से परिपूर्ण था, यह मगर की समृद्धि कहलाती है।

राजगृह नगर स्वचक्र श्रोर परचक्र के भय से रहित
था। अर्थात् वहाँ के निवासी नागरिकों में एभे गुण मोजूद थे
कि राजा चाहे स्वचक्रो हो या परचक्री, वह प्रजा को सतानेदवाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहाँ के नागरिक
आलसी श्रथवा पुरुपार्थहीन नहीं थे। इसके श्रितिरक्र वहाँ
के निवासियों में एक गुण्यह भी था कि वे सदा प्रमुद्धित-प्रसन्ध
रहते थे। जहाँ हुए है, उत्साह है, वहाँ सव प्रकार की श्राब्ध

श्राप ही श्राकर बसरा लेती है। उत्साही मनुष्य किसी।
प्रिय से प्रिय वस्तु का वियोग होने पर भी रोता-भिकता नहीं
है श्रीर उत्साह हीन मनुष्य उस वस्तु की मीजूदगी में भी
रोने से बाज नहीं श्राता। इस प्रकार जब तक उत्साह न हो,
किसी मली वस्तु का होना न होना समान है। राजगृह
नगर के निवासी उत्साही थे, इस कारण प्रसन्नचित्तर हते थे।
रतना ही नहीं, वरन् दूनरी जगह से जो मलीन बदन श्राते थे.
वहं भी राजगृह में पहुँचकर हिंपत हो जाते थे। जैसे ताप से
पीड़ित पुरुप किसी शीतल उद्यान में पहुँचकर हिंपत हो जाता
है, इसी प्रकार श्रगर के हि दीन-दुिखया, भूखा-प्यासा राजगृह
में श्राजाता था तो वह भी हिंपत हो जाता था।

वाहर से आये हुए लोग जिस ग्राम से उदास होकर लौटते हैं, वर ग्राम हतभाग्य कहलाता है। इसके विपरीत जिस ग्राम में पहुँचकर वाहर के लोग प्रमुद्ति हो उठे तथा उस प्राम की प्रशंसा करें, वह ग्राम सद्भागी माना जाता है।

राजगृह नगर के नागरिक इस वातकी वड़ी सावधानी रखते थे कि हमारे नगर में श्राकर कोई उदास न रहे।

श्रवकाश के श्रभाव से राजगृह नगर का विशेष वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका ठीक तरह वर्णन करने के लिए काफी समय की श्रावश्यकता है। 'उववाई' सूत्र में जो वर्णन चम्पा नगरी का दिया गया है, वही वर्णन यहाँ समस लेना चाहिए। उस वर्णन से तात्कालिक नागरिक जीवन की श्रनेक विशेषताश्रों पर प्रकाश एवता है।

'तस्स गं रायगिहस्स ग्यरस्स बहिया उत्तरपुरितथमे दिसीभाए गुग्सिल्ए गामं चेइए होत्या।' इस पाठ में 'रायगिहस्स ग्यरस्त' यहाँ पछी विभावन क्रिप्रयोग किया गया है मगर होनी चाहिय थी पाँचवी विभक्ति। प्राहत-भाषा की शाली की विचित्रता के कारण ऐसा प्रयोग केया गया है। श्रतप्व 'राजगृह नगर से' बाहर बचर पूर्व दिग्भाग में गुणशील नामक चत्य था ऐसा श्रर्थ करना चाहिए।

यहाँ 'चैत्य' शब्द के श्रर्थ पर विचार करना श्रावश्यक है. चिक् चयने घातु से चत्य शब्द बना है। लेपन करने की या संप्रह करने की , 'चिति' कहते हैं। तथा लेपन या संप्रह करने के कर्म की 'चैत्य' कहते हैं। मतलब यह है कि उपचय रुप वस्तु 'चैत्य' कहलाती है।

शव का श्रिश-संस्कार करने के लिए लकि हों। का जों उपचय किया जाता है उसे 'चिता' कहते हैं। चिता संबंधी कि 'चैत्य' कहते हैं। यह संश्रा शब्द है। पह ते इसी श्रर्थ में श्रिय शब्द का प्रयोग होता था। मगर जब मूर्ति पूजा का पक्त प्रवत्त हुश्रा ते। इस श्रर्थ में खीचतान होने लगी। उस समय मूर्ति को श्रीर मूर्ति संबंध रखने वाले मकान को भी चैत्य' कहा जाने लगा। मगर जन मर्ति नहीं थी तब भी 'चैत्य' शब्द का श्रथ 'मृर्त्ति' नहीं है। जब तक मृर्ति नहीं थी तब तक चित्य' शब्द का साफ श्रीर ब्युत्पत्ति संगत श्रथ किया जाता था गगर मृत्ति का पक्त श्रीर ब्युत्पत्ति संगत श्रथ किया जाता था गगर मृत्ति का पक्त श्रीर ब्युत्पत्ति संगत श्रथ किया जाता था गगर मृत्ति का पक्त श्रीर ब्युत्पत्ति संगत श्रथ किया जाता था गगर मृत्ति का पक्त श्रीन पर संशा शब्द 'चैत्य' को दढ़ मान लेया। 'चैत्य' शब्द का श्रथ जान श्रथवा साधु भी होना है। चेता-संकाने' धातु से भी चैत्य शब्द बनता है। श्रतः जान एनं चैत्य कहा जाता है।

दिगम्यर सम्प्रदाय के मुख्य श्राचार्य कुन्द कुन्द स्वामी कहा है। बुद्धं जं वोहन्तो ऋष्पाणं वेइयाइ ऋष्णं च । पंचमह व्ययसुद्धं, णाणमयं जाण चेदिहरं ॥ —षद्शासृत, वोधप्रासृत,

त्रर्थात् –साधुश्रों को युद्ध कहना चाहिए। जो स्वयं को तथा दूसरों को योध देते हैं, जिनके पाँच महावत हैं. उन्हें वैत्यब्रह्मिन्दर समको।

चैत्य रूप झान जहाँ पर हो उसे 'चैत्यालय' कहते हैं। यहाँ जिस गुणशील नामक 'चैत्य' का ब्लेख आया है, इसके संबंघ में टीकाकार आचार्य स्वयं लिखते हैं कि वह इयन्तर का मन्दिर था, श्रहन्त का नहीं।

मूर्तिप्जक भाई जहाँ कहीं 'चैत्य' शब्द देखते हैं, वहीं श्रहेन्त का मन्दिर अर्थ समभ लेते हैं। उनकी यह समभ अपने आराध्य आचार्य के कथन से भी विरुद्ध है।

मृल-ते गं काले गं ते गं समए गं समयो मगनं महा-वीरे, श्राइगरे, तित्थयरे, सहसंबुद्धे, पुरिसुत्तमे, पुरिससीहे, पुरिसनरपुंडरीए, पुरिसनरगंघहत्थी, लोगुत्तमे, लोगनाहे, (लोगहिए), लोगपईने, लोगपज्जोयगरे, श्रमयदए, चक्खुदए, मग्गदए, सरणदए (नोहिदए) घम्मदए, घम्मदेसए, (घम्म-नायगे) घम्मसारही, घम्मनरचाउरंतचक्कनद्दी, श्रप्पाडिहय-वरनाण-दंसणघरे, नियद्दळउमे, जिथे, जागए, बुद्धे, बोहए, धुत्ते, मोयए, सव्वएण्, सव्वदिरसी, सिन्नमयलमरुश्रमण-न्तमक्खयमव्यानाहमपुणरानित्तियं, सिद्धिगइनामवेयं ठाखं संपाविउकामे जाव समोसरणं !····परिसा निग्गया !··्ः भम्मो कहित्रो !····परिसा पडिगया ।

संस्कृतच्छाया—तिस्मन् काले, तिस्मन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः, श्रादिकरः, तीर्थकरः, सहसंबुद्धः, पुरुषोत्तमः पुरुषिसंहः, पुरुषवरपुण्डरीकम्, पुरुषवरगन्यहस्ती, लोकोत्तमः, लोकनाथः (लोकहितः,) लोकप्रदीपः, लोकप्रदोतकरः, श्रमय-दयः, चर्द्धदयः, मार्गदय , शरणदयः, (बोधिदयः,) धर्मदयः, धर्मदेशक , (धर्मनायकः), धर्मसारिथः, धर्मवरचातुरन्तचक्र-वर्ति, श्रप्रतिहतवरज्ञान—दर्शनधरः, व्यावृत्तछन्ना, जिनः, ज्ञायकः, बुद्धः, बोधकः, मुक्तः, मोचकः, सर्वद्गः, सर्वदर्शः, शिवमचलमरुजमनन्तमच्त्रयमव्याबाधमृपुनरावृत्तिकं सिद्धि-गतिनामधेयं स्थानं संप्राप्तुकामः, यावत् समवसरगं। पर्षद् निर्गता। धर्मः कथितः। पर्षद् प्रतिगता।

शब्दार्थ-उस काल में, इस समय में श्रमण मगवान् महावीर, श्रादिकर, तिर्थकर, सहसंबुद्ध-स्वयं तत्त्व के झाता, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषवरपुण्डरीक-पुरुषों में उत्तम कमल के समान, पुरुषवर गंधहस्ती-पुरुषों में उत्तम गंधहस्ती के समान, लोकोत्तम, (लोकहितकर,) लोकप्रदीप-लोक में दीपक समान, लोकप्रधोतकर-लोक में उद्योत करने वाले, श्रमयद्य-श्रमय देने वाले, चनुर्दय-नेत्र देने वाले, मार्गदय-मार्ग देने वाले, शरण देने वाले, (वोधि-सम्यक्त्व-देने वाले) धर्मदाता, धर्म की देशना देने वाले, (धर्म नायक), धर्म क्रपी रथ के सार्थी, धर्म के विषय में उत्तम चातुंरत चक्रवर्ती के समान, गितहत ज्ञान और दर्शन के घारक, छुद्य (कपट से रहित, न-राग-द्वेप को जीतने वाले, सव तत्त्वों के जाता युद्ध. प्रक-तत्त्वों का ज्ञान देने वाले, वाह्य - आग्यन्तर परिप्रह मुक्त, मोचक-मुक्ति देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी-(भगवान विशेष) शिव, अचल, रोगरहित, अनन्त, अस्य, व्यावाध त, पुनरागमनरित, 'सिद्धगित' नामक स्थान को प्राप्त की इच्छा वाले पघारे। परिषद् निकलो। भगवान ने परेश दिया। परिषद् लौट गई।

विवेचनः — काल श्रीर समय की न्याक्या पहले के समान
ो समस लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब श्रव। काल का चाया श्रारा था श्रीर जब राजगृह नगर,
लक चेत्य, श्रीलक राजा श्रीर चेलना रानी थी, उस
भगवान महावीर उस चैत्य में पधारे।

भगवान् महावीर कौन और कैसे हैं ? यह वतलाने ! शास्त्रकार ने भगवान् के कित्रपय गुणों का परिचय ।। उनके नाम के पहले उन्हें 'श्रमण्' और 'भगवान् ग्रेपण दिये गये हैं। 'श्रमण्' शब्द का क्या श्रर्थ है ! । ।। शावश्यक है।

श्रम घातु से 'श्रमण' शब्द वना है। 'श्रम' घातु का गप करना श्रोर परिश्रम करना। 'श्रम्यतिं तपस्यति णः' श्रर्थात् जो तप तपते हैं तप करने में जो परिश्रम वह 'श्रमण' कहलाते हैं। इस प्रकार श्रमण का श्रर्थ होता है। प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् जब गुणसिलक वित्य में पधारे तब वह कीन—सा तप करते थे किवल-शान की प्राप्ति के पश्चात् उनके तप करने का न कहीं उज्लेख मिलता है श्रीर न उस समय तप करने की श्रावश्यकता ही थी। फिर उन्हें श्रमण क्यों कहा गया है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जहाँ चारित्र है वहाँ तप भी है। इस संबंध से भगवान् महावीर को उस समय भी तपस्वी या श्रमण कहने में कोई बाधा नहीं है।

इसके श्रतिरिक्त भगवान् महावीर ने केवल जान की प्राप्ति से पहले बारह वर्ष के लम्बे समय तक घोर तपश्चर्या को थी। भगवान् की तपश्चर्या श्रसाधारण श्रीर महान् थी। श्रतप्व उस तपश्चर्या के कारण भगवान् को 'श्रमण' यह सार्थक विशेषण लगाया जाता है। केवल जान की प्राप्ति से पहले और वाद में भगवान् की श्रात्मा तो एक ही थी। केवल जान प्राप्त होने से भगवान् कोई दूसरे नहीं हो गये थे। श्रतप्य उस श्रसाधारण तपस्या के कारण उन्हें केवल ज्ञानी होने के प्रधात् भी: 'श्रमण' कहना श्रमुचित नहीं है।

भधवा—'समण्' शप्द का संस्कृत रूप 'समनाः' भी होता है। 'शोभनेन मनसा सह वर्तत्त. इति समनाः' श्रर्थान् जो प्रशस्त मन से युक्त हो-जिसका मन प्रशस्त हो-वह 'समन' या 'समण्' कहलाता है।

मरत-भगवान् केवली अवस्था में तेरहवें गुगस्थान में पर्तमान् थे। उनके याग विषमान तो ये पर वे मनायाग के स्थापार ने रक्षित्र थे। मन स जानना या गिनायार्ग जन्य-परोज्ञ झान कडलाता है और भगवान् परोज्ञ झान में रहित थे। पोद्गलिक आकाति के रूप में उनमें मन रहता है परन्तु वे उससे काम नहीं लेते। इसीसे उन्हें 'मनोऽतीत' कहते हैं। ऐसी द्शा में भगवान् प्रशस्त मन वाले कैसे कहला सकते हैं?

उत्तर—स्नुति का प्रकरण होने से भगवान् को 'समन' कहने में कोई वाधा नहीं है। भक्तजन भक्ति में इतने विद्वल हो जाते हैं कि उनकी तुलना वालक में की जा सकती है। यालक वनकर मक्त मगवान् की स्तुति करते हैं। यद्यीप जल में स्थित चन्द्रमा हाथ नहीं आता है और न वालक अपनी मता की गोड़ में वैठा-वैठा चन्द्रमा को पकड़ ही सकता है, फिर भी वालक चन्द्रमा को पकड़ने के लिए सपट ही पड़ता है। इनसे चन्द्रमा ते। हाथ नहीं आता, मगर वालक का मन हिंगत हो जाता है।

'कल्याणमंदिर' के कर्ता ने इसी माव को दूसरे शब्दों में प्रकट किया है। एक वालक समुद्र देखने गया। उसके पिता ने, उसके आने पर पूज़ा-समुद्र कितना वड़ा है? उत्तर में वालक ने अपने दोनों हाथ फला दिये और कहा-इतना पड़ा ह। यद्याप समुद्र वालक के हाथों के वरावर नहीं है किर मां वालक अपने हर्य को किस प्रकार प्रकट कर सकता या। उसने हाथ फताकर ही अपना भाव और हर्य प्रकारित किया।

इ-ी प्रकार इमारे पाम हर्ष प्रकट करने के लिए छौर रया है ? श्रतप्य प्रसन्न मन कहकर इम भगवान् की स्तुति करते हैं।

श्रथवा- 'समण' इस प्राक्त शब्द की संस्कृत-छाया भी 'समण' ही समभना चाहिए। सम् उपसर्ग पूर्वक श्रण-भाषणे घातु से 'समण' शब्द बना है। इसका श्रथ है—संगत भाषण करने वाला। भगवान जो भाषण करने हैं वह संगत-प्रामाणिक ही होता है, श्रतप्व भगवान को 'समण' कहने में कोई वाघा नहीं है।

श्रथवा—धातुश्रों के श्रनेक श्रथं होते हैं, इस नियम क श्रनुसार 'समण्ति-इति समण्' ऐसी व्युत्पत्तिं करनी चाहिए। इसका श्रथं है-प्राणी मात्र के साथ समतामय-समान व्यवहार करने वाले। यद्यपि भगवान् देवराज इन्द्र द्वारा भी पूज्य हैं, फिर भी वे सब प्राणियों को सम देखते हैं। समस्त प्राणियों में भगवान् सम हैं, श्रतः इन्हें 'समण्' कहते हैं।

भगवान् समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं, इसका प्रमाण क्या है ! इस शंका का समाधान यह है कि यदि भगवान् समभावी न होते तो गौतम से कहते-'हे गौतम! मैं पूर्णकप से निर्विकार एवं संसार से अतीत था; मगर संसार का उद्धार करने के लिए मैं संसार में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार कह कर भगवान् संसारी प्राणियों से अपनी विशिष्टता एवं महत्ता प्रकट करते। किन्तु भगवान् समभावी थे, इस कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके विरुद्ध उन्होंने कहा है:—हे गौतम! एक दिन मैं भी पृथ्वीकाय में था। मैं पृथ्वीकाय से निकल आया, परन्तु मेरे बहुत-से साथी अव भी वहीं पड़े हैं।

इस प्रकार अपनी पूर्वकालीन हीन दशा प्रकट करके अन्य प्राणियों के साथ अपनी समता प्रकट की है । इन्होंने यह भी घोषणा की है कि विकारों पर विजय प्राप्त करते-करते में इस स्थिति पर पहुँचा हूँ और तुम भी प्रयत्न करके इसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जो भगवान् इन्द्रों द्वारा पूजित हैं, इन्द्र जिनका जन्म-कल्याणक मनाते हैं, जो त्रिलोक पूज्य और परमात्म पदवी को प्राप्त कर चुके हैं, वहीं जय अपना पृथ्वीकाय में रहना प्रकट करते हैं. तब उनके साम्यभाव में क्या कमी है ?

परमातमा ने पृथ्वीकाय के जीव रूप में अपनी पूर्व कालीन स्थिति वता कर उन जीवों के साथ अपनी मोलिक एकता द्योतित की है। ऐसी स्थिति में हम विचारना चाहिए कि हम उन चुद्र सममें जाने वाले जीवों से किस प्रकार घृणा करें? मले ही हम इस समय साधक या उपासक दशा में हों, फिर भी हमारा ध्येय तो वही पूर्ण समभाव होना चाहिए, जो साक्षात् परमातमा भगवान् वीर में था।

यगवान् ने न केवल पशुश्रों पित्त्यों के प्रति हां वरन् दीट-पतंगों के प्रति भी श्रीर उनसे भी निकृष्ट एकेन्द्रिय जीवां के प्रति भी साम्यभाव त्यक्त किया है। मगर मनुष्य. गनुष्य के प्रति भी सममाय न रवसे ता वह कितना गिरा हुश्रा है ? वह भगवान् के मार्ग से फितना दूर है ?

भगवान ने पृथ्वीकाय के जीवों से अपना संबंध दिखाना प्रारंग करके, वढ़ते-वढ़ते सब जीवों से अपना संबंध वताया है। कभी किसी ने सुना है कि भगवान महाबीर किसी जीव यानि मे नहीं रहे । प्रत्यक यात्मा अनादि काल से स्व-भ्रमण कर रशे हैं। भगवान की आत्मा भी अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रही थी। उनके तिकी सक्ताईस भव है। देखने से काम नहीं चलेगा। यद्योप उनके श्रनन्त मर्वी का चर्पन लिखा नहीं है, मगर केवल लिखी हुई बात कहना है। व्याख्यान नहीं है।

भगवान ने गौतम से कहा—हम और तुम पृथ्वीकाय
में रह आये हैं। हम आगये और हमारे कई साथी अभी वहीं
पड़े हैं। उनके वहां पड़े रहने का कारण प्रमाद है और हमारे
निकल आने का कारण प्रमाद का त्याग है। भगवान के इस
कथन का आश्य यही है कि मूल रूप से सब जीव मेरे ही
पैसे है। अगर प्रमाद को परित्याग करें तो वे भी परमातमपद प्राप्त कर सकते हैं।

धर्म का मुख्य ध्येय आतम-विकास करना है। अगर धर्म से आतम का विकास न होता तो धर्म की आवश्यकता ही न होती। अतः मगवान् महावीर ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया है जिससे तुच्छ से तुच्छ प्रासी भी अपना आत्मविकास साध सकता है। उन्होंने अपने अनेकानेक पूर्वमधों का खेल करके और आंतम जीवन में सातिशय साधना करके आत्मविकास की शब्यता प्रकट की है। उनके अतीत और आंतम जीवन मनुष्य को महान् आश्वासन देने चाले एवं मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने जीवन-व्यवहार द्वारा एवं धर्म-देशना द्वारा आत्मा को परमात्मा वनने का नर को नारायस चनने का एवं भक्त को स्वयं मगवान् वनने का मार्ग वताया है। मगर उस मार्ग पर चलने के लिए प्रमाद का परित्याग करना परमावश्यक है।

प्राकृति पर घ्यान देकर देखो तो प्रतीत होगा कि प्रकृति ने जो कुछ किया है, उसका एक ध्रंश भी संस्तर के लोगों ने नहीं किया है। मगर लोग प्रकात की पूछ तो करते नहीं और संसार के लोगों की पूजा करते हैं। खराब हुई एक श्राँख अगर किसी डाक्टर ने ठीक कर दी तो लोग उस डाक्टर के श्राजीवन पेहसानमंद रहते हैं, मगर जिम कुद्रत ने श्राँखें बनाई हैं उसको जीवन भर में एक वार भी शायद ही याद करते हैं। कुद्रत द्वारा वनी हुई श्रॉख की जरा-सी खराबी दूर करने वाले को श्रद्धा की हिए से देखा जाता है, 'किन्तु कुद्रत ने श्राँख ही न वनाई होनी नो डाक्टर क्या करता? कुद्रत ने श्रमंख्य श्राँखें वनाई हे, पर डाक्टर ने कितनी श्राँखें बनाई हैं? संसार भर के डाक्टर मिलकर कुद्रत के समान एक भी श्राँख नहीं बना सकते।

यह श्रॉ के पुराय करी डाक्टर ने वनाई हैं। श्राँख की थोड़ी-सी खरावी मिटाने वाले डाक्टर को याद करते हो उसके प्रति क्रनब होते हो, तो उम पुराय करी महान् डाक्टर को क्यों भूलते हो १ पुराय की इन श्रॉकों से पाप तो नहीं करते १ दुर्मावना से प्रेरित होकर पर स्त्री की श्रोर तो नहीं ताकते १ यह श्रॉकों खुरे भाव से पर स्त्री को देखने के लिए नहीं हैं।

मनुष्य को जो शुभ संयोग प्राप्त हैं, श्रन्य जीवों की नहीं। मनुष्य-शरीर किस प्रकार मिला है, इसे जानने के लिए पिछली वार्ते स्मरण करा। अगर श्राप चिर-श्रतीत की घटनाश्रों पर दृष्टि-निपात करेंगे तो श्रापके रोम-रोम लड़े हो जाएँगे। श्राप सोचने लगेंगे-रे श्रातमा! तुसे कैसी श्रनमोल बस्तु मिली है और तू उसका कितना जघन्य उपयोग कर रहा है ? हे मानव! तुसे वह शरीर मिला है, जिसमें श्रईन्त, राम श्रादि पुर्य-पुरुष हुए थे। ऐसी श्रमूल्य एवं उत्तम वस्तु

पाकर भी तू रसका युरुपयोग कर रहा है। मानों यह शरीर तुच्छ है।

- इस शरीर की तुलना में संसार की वहुमूल्य वस्तु भी नहीं उहर सकती। एक मनुष्य-शरीर के सामने संसार की समस्त सम्पत्ति की की की मी नहीं है। ऐसा मूल्यवान् मानव-शरीर महान् कप्ट सहन करने के पश्चात् प्राप्त हुआ है। न जाने किन-किन थोनियों में रहकर, आत्मा ने मनुष्य-योनि पाई है। अतप्व शरीर का मूल्य समभो और प्राणी मात्र के प्रति समभाव धारण करो। आज तुम जिस जीव के प्रति घृणाभाव धारण करते हो, न जाने कितनी बार उसी जीव के कप में तुम रह चुके हो। भगवान् का कथन इस सत्य का साली है।

भगवान् ऋष्ने ऋतीत कालीन समस्त भवों की जानते थे, श्रतएव समस्त प्राणियों पर उनका समभाव था।

कहा जा सकता है कि गृहस्थी की मंमटों में फँसा हुआ मनुष्य समभाव कैसे घारण कर सकता है? और यदि वह समभावी बनता है तो अपना व्यवहार कैसे चला सकता है? समभाव घारण करने पर कैसे दुकान चलाई जायगी? कैसे किमी को ठगा जायगा? और कैसे जिया जायगा? अतंः समभाव का उपदेश चाहे साधुओं के लिए उपयुक्त हो, गृहस्थों के लिए नहीं है।

लेकिनं विचार की यह प्रणाली ही विपरीत है। यदि समभाव से संसार का काम नहीं चल सकता तो क्या विषम-भाव से काम चलेगा ! ग्रगर सक्टर कहता है कि शुद्ध हवा चलने से हमारा काम नहीं चलता, फ्योंकि इसमे रोग नहीं होते। तो डाफ्टर के इस फथन को आप कैसा समझेंगे !

'बुग'

धितकों ने यहुत-ना श्रनाज खराट कर भर लिया। लेकिन वर्षा ठीक होने लगी इसिहए व राने लगे कि श्रनाज सस्ता होने से हमारा दीवाला निकल जायगा। व चाहन हैं कि या तो श्रतिवृष्टि हो जाय या श्रनाकृष्टि हो जाय. जिससे फसल विगड़ जावे। क्या धिनकों की इस इच्छा को सब तोग ठीक कहेंगे?

#### 'नहीं'।

इसी प्रकार स्वार्थ-लेलुप लेमी-लालची लेग यह कहते हैं कि सममाव से काम नहीं चल सफता। मगर जो लोग अपना स्वार्थ छोड़ कर अथवा अपने स्वार्थ के समान ही दूसरों के स्वार्थ की महत्व देकर विचार करते हैं. वे जानते हैं कि सममाव से ही संसार का काम चल सकता है। सम-माव से ही संसार स्थिर रह सकता है। समभाव से ही स्वर्ग के समान खुखमय वन सकता है। समभाव से हो शान्ति और सन्तोष से परिपूर्ण जीवन वन सकता है। समभाव के विना संसार नरक के तुल्य वनता है। समभाव के अमाव में जीवन अस्थिर, अशान्त, फ्लेशमय और सन्तापयुक्त वनता है। संसार में जितनी मात्रा में समभाव की चुढ़ि होगी, उननी हो मात्रा में सुख की चुढ़ि होगी।

डाक्टर अपने जघन्य स्वार्थ की साधना के लिए वायु को विकृत करने की इच्छा करता है। उसकी इच्छा पूरी होने ने संसार में खरावा पेदा होती है। इसका अर्थ यहां है कि सममाव न रहने से संसार में खरावी होगी। सम्माव श्रमृत है श्रीर विषमभाव विष है। श्रमृत से काम न चल कर विष से काम चलेगा, यह कथन जैसे सूर्खी का ही हो संकता है, इसी प्रकार समभाव से नहीं वरन विषम भाव से संसार चलता है, यह कहना भी मूर्खी का ही है।

भाई-भाई में जब खाँचतान श्रारम्भ होती है, एक भाई श्रपने स्वार्थ को ही प्रधान मान कर दूसरे भाई के स्वार्थ की तरफ फूटी श्राँख से भी नहीं देखता तब विषमता उत्पन्न होती है। विपमता का विप किस प्रकार फैलता है श्रीर उस से कितना विनाश एवं विष्वंस होता है, यह जानने के लिए राजा कोणिक श्रीर वहिलकुमार का हप्रान्त पर्याप्त है। कोणिक श्रीर वहिलकुमार भाई-भाई थे। वहिलकुमार ने सन्तोष किया कि राज्य में हिस्सा न मिला, न सही, हार श्रीर हाथी हो बहुत है। लोकेन पद्मावती हानी ने श्रपने पित कोणिक का भड़काया। उस ने कहा- सम्पूर्ण राजकीय वैभव का सार हार हाथी हो है। वहिलकुमार ने वह ले लिया। वह तो मक्सन था। छाछ के समान इस राज्य में क्या रक्खा है ? तुम निस्सार राज्य में क्यों भरमा गये श्रियर हार-हाथी न मिला तो हम तुम राजा रानी ही क्या रहे ?

राजा कोशिक ने पहले तो कह दिया कि ख़ियों की वातों में लग कर मैं अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता। लोकिन पद्माने केशिक को फिर उस्केरा। उसने कहा- 'हार हाथी नहीं चाहते तो न सही, पर एक बार माँग तो देखो। माँगने से मालूम हो जायगा कि जिसे आप अपना भाई समसते हैं, उसके हृदय में आपके लिए कितना स्थान है ?

कहते हैं, काली नागिन से जिलनी हानि नहीं होती. इतनी दुर्श्वीद वाले मनुष्य के संसर्ग से होती है। इसी के श्रनुसार कोशिक के अन्तः करण में पशा का परामर्श जम गया। उस ने कहा—क्या मेरा भाई, मेरी इतनी सी श्राझा नहीं मानेगा। यह कह कर कोशिक ने एक दूत वहिलकुमार के पास मेजा। दूत के साथ कहलाया—भैया हार हाथी भेज दो। इतने दिन तुम ने रक्सा है, श्रव कुछ दिन तक हम रक्सोंगे।

दूत गया। इसने वहिलकुमार से कोशिक का संदेश कहा। संदेश सुनकर वहिलकुमार का मंतोप, कोध के कप में परिश्वत हो गया। इसने कहा—'राज्य के हिस्से के समय तो मैं याद न श्राया श्रीर हार-हाथी-हथियाने के लिए 'मैया' है। गया ?'

इस प्रकार दोनों भाइयों का मन विगड़ गया। इस विगाड़ का परिणाम यह आया कि एक करोड़, अस्ती लाख मनुष्यों का क्र्रता पूर्वक कंहार हुआं। और दूसरे प्राणी कितने मरे, यह कान जाने ? इस भीषण नर-संहार से भी हाथ कुछ न आया। हार देवता ले गये। हाथा मर गया। कीणिक विशाला नगरी को ध्वंस करके आपने दस सहोदर भाईयों को मरवाकर वापस लौट आया।

यह सब समभाव के श्रभाव का श्रीर विषम माव की भवलता का परिणाम है। इसके विरुद्ध, समभाव से कितनी शान्ति श्रार कितना श्रानंद होता है, यह जानने के लिए रामचन्द्र का उदाहरण मौजूद है।

जिसके हृदय में समभाव विद्यमान है वह एकान्त में वैठा हुआ भी संसार की भलाई कर रहा है। जिसका हृदय युरी भावनाओं का केन्द्र वना हुआ है वह एकान्त में बैठा हुआ भी संसार में आग फैला रहा है।

राम के हृद्य में भी भगवान् महावीर के समभाव के
प्रति सहानुभूति थी। इसी कारण उन्होंने भाता के हृद्य की
विषमता को भंग करने के लिए अपने अधिकार को-अयोष्या
के राज्य को-छोड़ दिया था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि
रामचन्द्र और भगवान् महावीर के समय में बहुत अन्तर है।
फिर महवीर के समभाव के प्रति राम को सहानुभूति थी, यह
कथन सुक्ति संगत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है
कि जगत् अनादिकाल से है और जगत् की भाँति ही सत्य-आदर्श भी अनादि हैं। ज्यिक कभी होता है, कभी नहीं, मगर
आदर्श भी अनादि हैं। जो व्यक्ति जिस आदर्श को अपने
जीवन में मूर्च इप से प्रतिविम्वित करता है, जिसका जीवन जिस
आदर्श का प्रतीक वन जाता है, वह आदर्श स्थीका कहलाता
है। वस्तुतः आदर्श शाध्वत, स्थायी और अनादि श्वनन्त है।

राम के स्थूल चरित्र को देखा जाय तो प्रतीत होता होगा कि सममाव से आदर्श राज्य-राम राज्य होता है और विषमभाव से वही हाल होता है जो दुर्योधन का हुआ था। जब हदय में समभाव होता है तो प्रकृति भी कुछ अलौकिक-सी हो जाती है।

साधारणतया लोग चाहते हैं कि/हम बड़े हो जावें तो दूसरों को दवा लें। लेकिन राम ने श्रपने अधिकार का राज्य त्याग कर श्रपने बड़ण्पन का परिचय दिया। यह सब समभाव की मिंदमा है। श्रहंकार के द्वारा बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। समा बड़ण्पन, दूसरों को बड़ा वनाकर श्राप छोटे वनने से ज्ञाता है। मगर संसार इस सचाई को नहीं सम-मता। छोटों पर अत्याचार करना ही ज्ञाज वड्ण्पन का चिह्न माना जाता है।

आज विश्व में इतनी विषमता व्याप रही है कि सन्तान अपने माता-पिता की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करती। कल मैंने एक वृद्ध पुरुप को देखा था। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जीर्ण हो गया था। हाथ पर शक्ति-हीन हो गये थे। फिर भी वह सिर पर वोम लादे घाटी चढ़ रहा था। उसे देख कर एक मुस्लिम भाई ने, जो शायद वृद्धे से परिचित थे-कहा-'इस युद्धे की जैसी श्रोलाद है, वैसी होकर मर जाय नो खच्छा है।' अर्थात् उस ने वृद्धे की सन्तान को कृतम घतलाया और ऐसी सन्तान के होने की अपेका न होना श्रीधक अच्छा सममा।

ऐसे दुर्वल वृद्ध पर किसे दया न आयेगी ? जिस के हृदय में नमभाव का थोड़ा-सा भी श्रंश है, वह द्रवित हुए विना नहीं रह सकता । पर आज ऐसे अनेक-श्रनगिनती मनुष्य है जो अशक होने पर भी परिश्रम करते हैं श्रोर फिर भी भरपेट भोजन नहीं पाते। ऐसे लोगो पर आप को कितनी दया आती है ?

उन गरीवाँ पर आपका ही वोक है। आप के वोक से वे दंगे जा रहे हैं। यह वहुमूल्य मिलों के वस्त्र उन्हें मार रहे हैं। अगर आपने इन वस्त्रों का त्याग कर दियां होता तो यह भूखों क्यों मरते? मगर आप के अन्तःकरण में अभी कि समभाव जागृत नहीं हुआ है। वृसरों के दुख को आप श्रपना दुख नहीं मानते। यही नहीं, दूसरों के दुख को श्राप श्रपने सुख का साधन वना रहे हैं। जैन धर्म की बुनियाद समभाव है। जब तक श्राप में समभाव नहीं श्राता, श्राप के श्रन्तः करण में करणा का इदय नहीं होता, तब तक धर्म का प्रभाव नहीं फैल सकता।

लोग श्रगर मौज-शोक त्याग दें, विलासमय जीवन का विसर्जन कर दें तो गरीवों को श्रपने बोक्त से हलका कर सकेंगे, साथ ही, श्रपने जीवन को भी सुधार के पथ पर श्रप्रसर कर सकेंगे। क्या विलासिता—बर्द्धक बारीक वस्त्र पहनने से बहाचर्य के पालन में सहायता मिलती है? श्रगर नहीं, तो श्रपने जीवन को विगाड़ने वाले तथा दूसरों को भी दुख में हालने वाले वस्त्रों के पहनने से क्या लाभ है?

्विहमें चाहे उपवास कर लेंगी, तपस्या करने को तैयार हो जायेंगी, परन्तु मौज-शोक त्यागने को तैयार नहीं होती। ऐसा करने वाली वहिनों के दिल में दया है, यह कैसे कहा जा सकता है? एक रुपये की खादी का रुपया गरीबों को मिलता है और मील के कपड़े का रुपया महापाप में जाता है। मील के कपड़े के लिए दिया हुआ रुपया आप ही को परतन्त्र बनाता है। पर यह सीधा-सादा विचार लोगों को नहीं जँचता। इसका मुख्य कारण सममाव का श्रभाव है।

रामचन्द्र ने कैंकेयी के हृद्य में साम्य का अभाव देखा। उसे सुधारने के विचार से रामचन्द्र ने सीता सहित छाल के वक्ष पिन्ने और अन्त में केंकेयी के अन्तः करण में समता भाव जागृत कर दिया। ऐसा रामचन्द्र का साम्यभाव था। वास्तव में सक्षा समताभावी न्यक्ति ही दूसरों को विषम-भाव में रमते नहीं देख सकता। मगवान् महावीर में साम्यभाव पराकाष्टा को पहुँच गया था। श्रतः वह 'समण्' श्रर्थात् प्राणी मात्र के साथ समता से वर्तने वाले कहलाते हैं।

# 'भगवान्' शब्द की व्याख्या

-- 0;0 · **-**-

'भगवान्' शब्द 'भग' घातु से बना है। 'भग' का श्रर्थ है-ऐश्वर्य। श्रर्थात् जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है वह भगवान् कहताता है। कहा भी है--

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः श्रियः। धर्मस्याथ प्रयत्नसः, षणां भग इत्तीङ्गना ॥

त्रर्थात्-सम्पूर्ण पेश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म श्रीर प्रयह, यह कुः 'भग' शब्द के वाच्य हैं।

कहा जा सकता है कि त्यागी-तपस्वी वीतराग पुरुष में ऐश्वर्य क्या हो सकता है ? और उस ऐश्वर्य को हम कैसे देख सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जड़ एवं स्थूल ऐश्वर्य स्थूल नेत्रों से देखा जा सकता है और सूदम ऐश्वर्य को देखने के लिए सूदम नेत्रों की भावश्यकता होती है। ग्रान्त-रिक हिए जिन्हें प्राप्त है वे मगवान का ऐश्वर्य देख सकते हैं। मगवान की भ्रनन्त श्रात्मिक विभृति ही उनका ऐश्वर्य है।

कल्पना कीजिए, एक स्वामी श्रीर उसका सेवक समान वस्र पहन कर खड़े हैं। फिर भी भलीमाँति देखने वाले को यह वात मालूम हो जाती है कि यह स्वामी श्रीर यह सेवक है। जब साधारण मनुष्य के शरीर पर भी पेश्वर्य के चिह्न दिखाई दे जाते हैं तो त्रिलोक पूज्य भगवान के पेश्वर्य को देख लेना कोई कठिन वात नहीं है।

श्राज भी कई चित्रों में, जिसका वह चित्र होता है इसके श्रासपास श्रगर वह विभूषितमान हो तो एक प्रभा-मगडल बना रहता है। पर प्रभामगडल उसके विभृतिमान् होने का द्यातक है। श्राधुनिक विश्वान भी इस बात को पृष्ट करता है।

सारांश यह कि भगवान् का अर्थ है-ऐश्वर्य सम्पन्न श्रौर पूज्य। जो ऐश्वर्य से सम्पन्न श्रौर पूज्य होता है वह भगवान् कहलाता है। चाहे कोई उसकी श्रवझा भी करे मगर उसकी पूज्यता में कमी नहीं होती। जैसे सूर्य में प्रकाश देने की स्वामाविक शिक्ष है, किसी के मानने या कहने से सूर्य प्रकाशक नहीं है, श्रौर यिद कोई घृष्टता पूर्वक सूर्य को प्रकाशक न माने तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान् किसी के कहने से, किसी के बनाने से पूज्य नहीं बने हैं, किन्तु उनमें सहज पूज्यता विद्यमान है। यह बात दूसरी है कि जैसे किसी किसी प्राणी को सूर्य का प्रकाश श्रच्छा नहीं लगता, उसी तरह कुछ लोगों को मगवान् का वैभव श्रच्छा न लगे। फिर भी जैसे सूर्य का उसमें कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार श्रगर कुछ लोग भगवान् का वैभव न देख सकें तो इसमें भगवान् का कोई दोष नहीं है।

'श्र-वीर विक्रान्ती ' घातु से वीर शब्द बना है। जो अपने वैरियों का नाश कर डालता है। उस विक्रमशाली पुरुष को वीर कहते हैं। वीरों में भी जो महान् वीर है, वह महावीर कहलाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि चक्रवर्ती राजा और साधारण राजा भी अपने शत्रुओं का नाश कर डालता है। फिर उन्हें वीर न कहकर भगवान को ही वीर क्यों कहा गया है! महावीर में कीनसी वीरता थी! इस प्रश्न का समाधान यह है कि भगवान महावीर को न केवल वीर, वरन महावीर कहा गया है। सब से बड़े वीर को महावीर कहते हैं। भगवान को महावीर कहने का कारण यह है कि उन्होंने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। वाह्य शत्रुओं को जीतने वाला वीर कहलाता है और आन्तरिक शत्रुओं को जीतने वाला महावीर कहलाता है।

वाह्य शतुत्रों को स्थूल साधनों से, पाशिवक शिक्त से, शक्ष श्रादि की सहायता से जीतना श्रासान है। मगर श्रान्त-रिक शतु इस प्रकार नहीं जीते जा सकते। उन्हें जीतने के लिए श्राध्यात्मिक वल की श्रावश्यकता होती है। श्राध्यात्मिक वल ही सचा वल है. क्योंकि वह पर-साधनों पर निर्मर नहीं है। भगवान् महावीर में श्राध्यात्मिक वल की पराकाष्ठा शी श्रतएव उन्हें महावीर कहते हैं।

इसके अतिरिक्त, आये हुए कहाँ को बिना घकराहर के सहन कर लेने वाला पुरुष 'वीर कहलाता है। परन्तु मगवान् केवल आये हुए कहाँ को ही सहन नहीं करते थे, मगर साधक अवस्था में विशिष्ठ निर्जरा के हेतु कभी-कभी कहाँ को इच्छा पूर्वक आमंत्रित करते थे और उन कहाँ पर विजय प्राप्त करते थे। इस कारण साधारण वीर पुरुषों की अपेका उनकी वीरता विलक्षण प्रकार की और उन्न अंगी की थी। इस कारण मी उन्हें महावीर कहा जा सकता है।

या प्रयोजन को लद्य करके नाम रक्खा जाता है और दूसरा आपुक प्रकार के विशिष्ठ पराक्रम आदि गुणों को देखकर किसार नाम देता है। भगवान का 'महावीर' नाम जन्म सिद्ध नहीं है। देवों ने वाद में यह नाम रक्खा है। भगवान का जन्म नाम 'वर्द्धमान' था। देवों ने यह नाम क्यों दिया, इस संबंध में आचारांग सूत्र में और कल्पसूत्र में कहा है—

' अयले भय-भरवागं, खंतिखंभ परीसहोवसम्गागं। देवेहिं कए महावीरीति ॥

श्रशीत्-विजली श्रादि द्वारा होने वाले श्राकस्मिक मय से तथा सिंह श्रादि हिंसक पश्चशों की गर्जना तथा देव श्रादि के श्रष्टहास्य श्रादि से उत्पन्न होने वाले भैरव (भय) से विच-लित नहीं हुए, भय-भैरव में सुमेरु की तरह श्रचल रहे, घोर से घोर परीषह श्रीर उपसर्ग श्राने पर भी समा का त्याग नहीं किया, इस कारण-इन गुणों को देख कर देवताशों ने भगवान वर्द्धमान का नाम 'महावीर' रख दिया।

श्रातमा में यसने वाले श्रीर श्रातमा का विगाइ करने वाले काम, कोघ श्रादि दुर्जय रिपुश्रों को जीतने वाला महावीर कहलाता है। इससे यह सिद्ध है कि मनुष्य कपी शत्रुश्रों को जीतने के कारण नहीं मगर श्रन्तरंग शत्रुश्रों को जीतने के कारण मगवान का यह नाम प्रसिद्ध हुआ था। मनुष्मों को तो उन्होंने कभी शत्रु समक्षा ही नहीं था।

कहा जा सकता है कि साधुं अपनी मएडली में वैठ कर अपनी वड़ाई कर लेते हैं। मगर इन वातों की सत्यता का प्रमाए क्या है ? इस सम्बन्ध में एक उदाहरए। दिया जाता है।

यक सेनापति साष्ट्रकों के समीप देडा था। साधुक्रों ने साधुता की प्रशंसा करते हुए कश-'वीर पुरप ही साधु हो सकता है'।

सेनापित ने कहा इस में प्रशंसा की क्या वात है। आप अपने मुँह से अपनी वढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हाय में तलवार तें तो पता चतेना कि वीरता किसे कहते हैं। आप साधुओं को वीर वतताते हैं, पर सहाँ तलवारों की खटाखर होती है वहाँ साधु नहीं उहर सकता।

सेन पति की बात चुनकर साधु हैंस दिये । हन्होंने कहा—सेनापति! जल्दी जोरा में आ जाने से सधी बात समस में नहीं आती। शान्तिपूर्वक विचार करें। तो साधुमीं की बोरता का पता चल जायगा। झगर एक आदमी अकेला ही दस हजार आदिमयों को जीत ले हो उसे आप क्या कहेंगे?

सेनापति—ऐसा होता संगव प्रतीत नहीं होता, फिर मी अगर केई दस हजार आदीमयों को जीत ते तो वह अवस्य ही वीर कहतायगा।

साधु वेाते—ठीक है। तेकिन कोई दूसरा आइमी दस हजार आदिमयों को जीवने वाले को मी जीव ते तो उसे आप क्या कहुँने ?

सेनापति—उसे महावीर कहना होगा। साधु—देखो. संसार में वड़े-वड़े श्रस्रघारी थे। उड़ा-हरए के तिए रावए को ही समस्र तीजिए । रावए प्रचएड वीर था। उस ने लाखाँ पर विजय प्राप्त की थीं। मर्गर जिस काम ने उसे भी जीतं लिया वह काम वीर कहलाया कि नहीं? रावण ने हजारों-लाखाँ योद्धाओं को पराजित कर दिया, मगर सीता की आँखाँ को वह न जीत सका। अतंपव काम ने उसे पराजित करके नचा डाला। जिसके प्रवल प्रताप के आगे वहे र राजा-मंहाराजा नतमस्तक होते थे, जिसकी प्रचएड शक्ति से बहे-वंड़े श्रवीर भी श्रमिभूत हो जाते थे, वह लाखाँ को जीतने वाला रावण, अवला कहलाने वाली सीता के आगे हाथ जोड़ने लगा और उसके पैरों में पड़ने लगा। मगर सीता वे उसे उसरा दिया।

प्रश्त उपस्थित होता है—वीर कीन था ? रावण या कांम ?

सनापति—काम । काम को जीतना बहुत कठिन है ? साधु—काम लाखों को जीतने वाला वीर है। मगर जो सत्वशाली पुरुष वीर काम को भी जीत लेता है उसे क्या कहना चाहिये ? काम-विजय का डोंग करने की बात दूमरी है, मगर सचसुच ही जो काम को पराजित कर देते हैं उन्हें क्या कहेंगे ? ऐसे महान् पराक्रमी पुरुष को 'महावीर' कहा जाता है।

साधु अकेले काम की ही नहीं जीतते, किन्तु क्रोध, मोह, मत्सरता आदि को भी जीतते हैं। क्रोध के वश होकर अगर कोई पुरूष साधु को गाली देता है, उसके खिलाझ उलकार लेकर खड़ा हो जाता है, तब भी सचा साधु कुद नहीं होता। क्या इस प्रकार काम और क्रोध को जीतना साधारण वात है? साधु का यह कथन सेनापति ने सहपे स्वीकार किया। सेनापति बोला-काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य ग्रादि सबको जीतने वाला तो बीर है ही, लेकिन इनमें से एक को जीतने वाला भी वीर है।

#### ऋदिकर-

एक तो काम कोध आदि आन्तरिक शत्रुयों को जीतने के कारण मगवान को महावीर कहा है, दूसरे 'आदिकर' अर्थात् आदि करने वाल होने से भी उन्हें महावीर केंहा है। मगवान महावीर ने श्रुतधर्म की आदि की है, इस कारण वह 'श्रादिकर' कहलाते हैं।

श्राचारांग श्रादि वारह श्रंग-श्रंथ श्रुतधर्म कहलाते हैं।

\* प्रथम श्रंग श्राचारांग से लेकर वारहवें श्रंग दृष्टिवाद तक
का, जिनमें साधु के श्राचार धर्म से लेकर समस्त पदार्थों का
वर्णन किया गया है, 'श्रुतधर्म' शब्द से व्यवहार होता है।

इस श्रुतधर्म के श्रादिकत्ती श्र्यात् श्राद्य उपदेशक होने के
कारण भगवान् महावीर को 'श्राह्गरे' श्र्यात् श्रादिकर या
श्रादिकर्ता कहा गया है।

श्र वारह श्रङ्गों के नाम श्रीर उनका विषय संक्षेप में इस प्रकार है—

१. श्राचारांग-इस श्रङ्ग में निर्प्रन्य श्रमणों का श्राचार, गोचार (भिक्षा छेने की विधि) विनय, विनय का फल, कायोत्सर्ग श्रादि स्थान, विहारभूमि श्रादि में गमन, चंत्रमण, श्राहार श्रादि का परिमाण (यात्रा), स्वाच्याय श्रादि में नियोग, भाषा समिति, गुप्ति, शय्या, उपिंध, मक्त-पान, टद्गम श्रादि, दोषों की शुद्धि, व्रत,

नियम, तप त्रादि विषय वर्णित है । श्राचाराङ्ग में दो श्रुतस्कन्ध, पद्मीस श्रध्ययन, पचासी उद्देशनकाल श्रीर पचासी समुद्देशन-काल हैं।

- २. सूत्रक्ठताङ्ग-इसमें स्विसद्धान्त, परिसिद्धान्त, स्व-परिसिद्धान्त, जीव, श्रजीव, जीवाजीव, लोक, श्रलोक, लोकालोक, जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्रास्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष रूप पदार्थ, एक सौ श्रासी क्रियावादी के मत, चौरासी श्रक्तियावादी के मत, सड़सठ श्रज्ञानवादी के मत, बत्तीस वैनियक के मत, इस प्रकार तीन सौ त्रेसठ श्रन्यदृष्टियों के मतों का निराकरण करके स्वसिद्धान्त की स्थापना, श्रादि का वर्णन है। इस में दो श्रुतस्कन्ध, तेईस श्रध्ययन तेतीस उद्देशन काल श्रीर तेतीस समुद्देशन काल है। क्रतीस हजार पद है।
  - ३. स्थानांग—इस श्रग में खसमय का, परसमय का श्रोर खपरसमय का, जीव का, श्रजीव का, जीवाजीव का, लोक का, श्रलोक का, लोंकालोक का, वर्णन है। इसमें एक श्रुतस्कन्व हैं। दस श्रध्ययन, इक्कीस उद्देशन काल, इक्कीस समुद्देशन काल, श्रीर बहत्तर हजार पद हैं।
  - ४. समत्रायाग—इस ग्रंग में स्विसद्धान्त, परिसद्धान्त, स्व-परिसद्धान्त, ग्रीर ऋमशः एक श्रादि श्रंक-वृद्धिपूर्वक पदार्थों का निष्टपण तथा द्वादशांगी रूप गणिपिटक के पूर्वों का प्रतिपादन

है । इसमें एक श्रष्ययन, एक श्रुतस्कन्य, एक टहेंगनकाल, एक समुद्देगनकाल, तथा एक लाख चवालांस हजार पर हैं ।

थ्. न्याख्या प्रज्ञान्त—स्तसमय, परसमय, स्व-परसमय, जीव, श्रजीव, जीवाजीव, लोक, श्रलोक, लोकालोक, देव, राजा, राजिंप श्रीर संदिग्ध पुरुषों द्वारा पूळे हुए प्रश्नों के भगवान् द्वारा दिए हुए टक्तर इस सूत्र में हैं। यह उत्तर इन्य, गुरु, क्षेत्र, काल, पर्यव; प्रदेश श्रीर परिणाम के श्रनुगम, निक्षेत्रसा, नय, प्रमाण, एवं टफ्कम- पूर्वक ययास्थित माव के प्रतिपादक हैं, लोक श्रीर श्रलोक को प्रकाशित करने वाले हैं, जो संसार-सागर से तिराने में समर्थ हैं, इन्द्रपृतित हैं, भन्य जीवों के हृदय को श्रावन्द देनेवाले हैं, श्रंघ-कार की मिलनता के नाशक हैं, मली मिति दृष्ट हैं, दीपक के समान हैं, बुद्धिवर्षक हैं। ऐसे क्रजीस हजार प्रश्नोंत्तर ज्याख्या- प्रज्ञांत श्रङ्ग में दिये गये हैं। इस श्रङ्ग में एक श्रुतस्कन्य, साधिक सो श्रच्ययन, दस हजार टदेशक, दस हजार समुद्देगक, क्रजीस हजार प्रश्न श्रोर चौरासी हजार पह हैं। नन्दीसूत्र में कहीं दो लाख श्रज्यासी हजार पद भी दनाये हैं।

६. ज्ञाताधर्मकया—इस श्रङ्ग में टदाहरण योन्य पुरुपों के नगर, उद्यान, चैत्र वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्मा-चार्य, धर्मकथा, ऐहल्लेकिक एवं पारलेकिक ऋदि, मोगपरित्यान, दाक्षा, श्रुतग्रहण, तम, उपधान, पर्याय, संलेखना, मक्तप्रत्यास्थान, पादो नगनन, देवलोकगमन, सुकुलों में श्रवतार लेना, नोधिलाम श्रीर मोक्षप्राप्ति श्रादि विषयों का वर्शन है। इस श्रङ्ग में दो श्रुत-स्कन्य श्रीर उनतीस श्रय्ययन है। यह श्रय्ययन दो प्रकार के है— चित श्रीर किर्पत। इसमें धर्मकथा के दस वर्ग हैं। एक-एक धर्मकथा में पाँच-पाँच सो श्राख्यायिकाएँ है। एक-एक श्राख्यायिका में पाँच-पाँच सो उपाख्यायिकाएँ हैं। एक-एक उपाख्यायिका में पाँच-पाँच सो श्राख्यायिकोपाख्यायिकाएँ हैं। इस प्रकार कुल मिलकर साड़े तीन करोड़ श्राख्यायिकाएँ होती है। उनतीस उद्देशनकाल हैं श्रीर इतने ही समुदेशनकाल हैं। पाँच लाख छियतर हजार पद है।

- ७. उपाशक दशांग-इस अङ्ग में श्रावकों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, समवसरगा, श्रावकों के शीळवत, विरमगा, गुगावत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास, श्रुतपरिप्रह, तप, उपधान, पिडमा, उपसर्ग, संलेखना, मक्तप्रत्याख्यान, पादोप-गमन, देवलोकगर्मन, सुकुल में जन्म, बोधिलाभ और अन्तिक्रिया आदि कों वर्गन है। इस में एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन, दस उद्देशनकाल, दस समुद्देशनकाल, और ग्यारह लाख बावन हजार पद हैं।
  - द. अन्त कृदशा—इस श्रंग में तीर्थंकर आदि के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता; समवसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, ऐहलौकिक-पारलौकिक ऋदि विशेष, मोगपरित्याग, दीक्षा, श्रुत प्रहण, तप, उपधान, पिंडमा, क्षमा आदि धर्म, सत्तरह प्रकार का संयम, क्रियाएँ, समिति, गुप्ति, अप्रमादयोग, उत्तम स्वाध्याय

श्रीर घ्यान का खिल्प, चार कमी का क्षय, केवल ज्ञान की प्राप्ति, मुनियों द्वारा पाला हुआ पर्याय, मुक्ति गमन श्रादि का वर्णन है। इस श्रंग मे एक श्रुतस्कन्व, श्राठ वर्ग, दस श्रव्ययन, दस टहे-शन काल, दस समुदेशन काल, तेईस लाख श्रीर चार हनार पद है।

- र. अनुत्तरोपपातिक—-इस श्रंग में अनुत्तरोपपातिकों के नगर, उद्यान श्रादि श्राठ्यें श्रंग में वर्णित विपयों का निरूपण है। इस श्रंग में भी एक श्रुतस्कन्य, दस श्रंथपन, तीन वर्ग, दस उद्देशनकाल, दस समुदेशनकाल, श्रोर सैतालीस लाख श्राठ हजार पढ है।
  - १०. प्रस्त व्याकरण—एक श्रीर श्राठ प्रस्त, एक सा श्राठ श्रप्रस्त, एक सी श्राठ प्रस्ताप्रस्त, विद्या के श्रितशय तथा नागकुमार एवं सुवर्णकुमार के साथ हुए संवाद । इस श्रंग में एक श्रुतस्कन्च, पैतालीस उद्देशनकाल, पैतालीस समुद्देशनकाल, वानवे लाख श्रीर सोल्ह हनार पट हैं।
  - ११. विपानश्रत-मुक्त श्रीर दुष्कृत कर्मी का फल। यह फल संक्षेप में दो प्रकार का है-दु:खिन्नाक श्रीर मुखिवपाक। दस दु:खिन्नाक श्रीर मुखिवपाक। दस दु:खिन्नाक कें। दु:खिन्नपाक में, दु:खिन्नाक वालों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, मगवान् का समवसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, नगरगमन, संसार श्रीर एवं दु खों की परम्परा का वर्णन है। मुखिनिपाक में, मुखिनिपाक वालों

के नगर श्रादि का वर्णन है । साथ ही उनकी ऋदि का, भोगों के त्याग का, दीक्षा का, शास्त्र श्रद्ध्यन का, तप, उपधान, प्रतिमा / पिडमा ), संलेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादोपगमन, देवलोकगमन, कुलल में श्रवतार, बोधिलाम श्रीर मुक्ति श्रादि विषयों का निरूपण केया गया है । इस श्रङ्क में वीस श्रद्ध्यन हैं । वीस उद्देशनकाल श्रीर वीस समुद्देशनकाल हैं । एक करोड चौरासी लाख श्रीर वक्तीस हबार पद हैं ।

१२, द्राष्ट्रिवाद—दृष्टिवाद अत्यन्त विशाल अग है। उसमें समस्त पदार्थों की प्ररूपणा है। उसके पाँच विभाग हैं-परिकर्म, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका।

वर्तमान काल में बारहवां अंग पूर्ण रूप से विच्छित्र होगया है। श्रान वह उपलब्ध नहीं है। शेष ग्यारह श्रंग उपलब्ध हैं, किन्तु रूनका भी बहुत-सा श्रंश विच्छित्र हो गया है। श्रतएव पदों की संस्या श्रादि में श्रन्तर पड़ जाना स्त्रामाविक है। वर्णित विषयों में न्यूनता श्रा जाना भी स्त्रामाविक है। उत्पर नो परिग्राम एवं विषय का उल्लेख किया गया है वह प्राचीन कालीन है, जब सम्पूर्ण रूप से श्रंग-शास्त्र उपलब्ध थे।



प्रक्त-भगवान् महावीर श्रन्तिम तीर्थंकर थे। उनसे पहले तेईस तीर्थंकर हो सुके थे। प्रथम तीर्थंकर श्रीश्चिपमदेव थे। उन्होंने भी श्रुत-धर्म की प्रक्षपण की थी। ऐसी स्थिति में श्रादिक्ती भगवान् श्चिपमदेव की माना जाय श्रयवा मगवान् महावीर को? श्चथवा मगवान् श्चिप्मदेव श्रीर भगवान् महावीर में किसी प्रकार का मतभेद था? ज्या दोनों के धर्म जुदे-जुदे थे? जिनसे दोनों ही श्रादिक्ती कहे जा सकते हैं। श्चगर दोनों की प्रक्षपण एक ही थी तो दोनों श्रादिक्ती किस प्रकार कहे जा सकते हैं?

उत्तर-मत्भेद् सदा अल्पहा महोता है। सर्वह मनवान् वस्तु के स्वरूप को पूर्ण हम से और यथार्थ रूप से जानते हैं, अवः उनमें मतमेद की संभावना ही नहीं की जा सकती। भगवान् ऋषभेद्व श्रीर जनवान् महावीर दोनां सर्वत्र थे, श्रतः उनमें किंचित् भी मतभेव नहीं था। फिर भी दोनों घर्म के आदि-कर्ता कहताते हैं। यह वात एक उदाहरण से भली भांति समम में त्रा सकेगी। मान लीजिए, विसी घड़ी में त्राठ दिन तक चलेन वाली चावी दी। घड़ी आठ दिन तक चलकर वंद होगी ही। इस समय घड़ी में जो चावी भरेगा वह घड़ी को गति नापुनःकर्ताकहलाएगा यानहीं। उसी के प्रयत्न से वन्द हुई वड़ी की गति की श्रादि होगी। इसी प्रकार तीयकर मगवान् प्रवत्रन करते हैं। परन्तु प्रवचन का समय पूरा होने पर अर्थात् चावी पूरी हो जाने पर वृसरे तीर्थकर फिर चावी देते हैं-प्रवचन करते हैं। वाईस तीर्यकराँ तक यह वात समसिए। निईसर्वे तीर्यकर मगवान् पार्म्बनाय काशासन ढाई सौवर्षतक चता। उसके याद् चौवीसर्वे और इस अवसर्पिणी कालके अंतिम तीर्वकर मगवान महावीर ने चावी भरी। भगवान् महावीर र्न होते तो जिन-शासन श्रागे न चलता। पर भगवान् महावीर ने प्रवचन रूपी घड़ी में चाबी देकर उसे चालू कर दिया। श्रतप्व भगवान् महावीर श्रुतधर्म के श्रादिकत्ती कहलाए।

# तीर्थङ्कर शब्द की व्याख्या-

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर ने चाबी किस प्रकार दी ? वह श्रादिकत्ती क्यों कहलाए ? इसका बत्तर यह है कि भगवान् 'तीर्थंकर' थे। जिसके द्वारा संसार-सागर सरलता से तिरा जा सकता है वह तीर्थं कह-लाता है। ऐसे तीर्थं की स्थापना करने के कारण तीर्थंकर भगवान् महावीर को 'श्रादिकर' कहा गया है।

नदी में से पानी लाया जाता है। पानी लाने वालों को श्रस्चिवधा न हो, सरलता से पानी लाया जा सके, इस श्रभ- प्राय से नदी के किनारे सीढियाँ लगा दी जाती हैं श्रथवा दूसरी तरह से घाट वना दिया जाता है। घाट को भी तीर्थ कहते हैं। इसी प्रकार संसार-समुद्र से सुविधापूर्वक पार पहुँचने के लिए तीर्थ की स्थापना की गई है।

यों तो विशेष शक्ति वाले नदी को तैर कर पार कर सकते हैं, मगर पुल बन जाने पर चिउँटी भी नदी पार कर सकती है। पुल वनने से नदी पार करने में वहुत सुविधा होती है। इसी प्रकार संसार-समुद्र को सुविधापूर्वक पार करने के लिए तीर्थ की स्थापना की जाती है। तीर्थ की स्था-पना करने वाले महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। लौकिक समुद्र की तरह संसार-समुद्र भी अनेक विध दुःखों से परि-पूर्ण है। सभी जीव दुःखमय संसार सागर को पार करना चाइते हैं। मगर विना साघन के उसे पार करना कठिन है।
श्रतप्व तीर्थंकर श्रवतरित होकर तीर्थं की स्थापना करते हैं।
इस प्रकार संसार-सागर से पार उतरने के लिए पुल बनाने
वाले ही तीर्थंकर कहलाते हैं।

नदी पार करने के लिए बाँधा हुआ पुल स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है। मगर संसार को पार करने के लिए बाँधा हुआ पुल कौन-सा है १ इसका उत्तर यह है कि तीर्थंकरों ने तीर्थं क्यी पुल बाँधा है। सम्यग्हान, सम्यग्दर्शन एवं सम्यक् चारित्र को प्रवचन कहते हैं। तीर्थंकर भगवान् ने केचलकान उत्पन्न होने पर जगत् के कल्याण के हेतु जो प्रवचन कहे और जिन प्रवचनों को गण्धरों ने पूरी तरह धारण किया, उन प्रवचनों को तीर्थं कहते हैं। ऐसे नीर्थं की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं।

भगवान् ने अपना तीर्थ इक्षीस हजार वर्ष तक चालू रहेगा, ऐसा वतलाया है। किन्तु तेरहपंथ के स्थापक अपने आपको ही तीर्थ की स्थापना करने वाला मानते हैं। बनका कथन है कि तीर्थ का विच्छेद हो गया था सो हमने फिर से इसकी स्थापना की है। 'मेरा तीर्थ इक्षीस हजार वर्ष चलेगा' भगवान् के इस कथन का अर्थ वे यह करते हैं कि शास्त्रतीर्थ ही इतने वर्ष चलेगा—साधु, साध्वी, आवक और आविका रूप तीर्थ पहले ही विच्छेद को प्राप्त हो जायगा।

विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का कथन भोले जीवों को अम में डालेन के लिए, उन्हें प्रलो-भन देने के लिए और साथ ही अपने मुंड से ही अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। वास्तव में भगवान् ने जिस तीर्थ को २१ हजार वर्ष पर्यन्त चालू रहना प्रवतलाया है वह साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ ही है।

भगवान् ने शास्त्र में जिस सम्वग्झान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप तीर्थ की स्थापना की है, वह श्रविनश्वर है। झान, दर्शन, चारित्र का कभी नाश नहीं होता। ऐसी श्रवस्था में उसके इक्कीस हजार वर्ष तक विद्यमान रहने की बात शास्त्रसंगत नहीं कही जा सकती। जब प्रवचन रूपी तीर्थ श्रविनाशी है तो इक्कीस हजार वर्ष तक स्थित रहने वाला तीर्थ चतुर्विघ संघ ही हो सकता है। श्रतः तेरहपन्थ के स्थापक की श्रपने श्राप ही पश्चीसवाँ तीर्थद्वर बनने की चेष्टा उपहासास्पद है।

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रवचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि वचन श्रीर प्रवचन में पर्याप्त श्रन्तर है। साधारण बोलचाल को वचन कहते हैं। इसके तीन मेद हैं—एक खास वचन, दूसरा विवेक वचन श्रीर तीसरा विकल वचन। तथ्यहीन वचन विकल वचन कहताते हैं। श्रपनी शक्ति से तोल-तोल कर बोलना विवेक वचन हैं श्रीर साधारण बोलचाल को खास वचन कहते हैं।

श्वानी पुरुष अपने निर्मल श्वान से वस्तु-स्वरूप को यथार्थ रूप में जान कर, संसार के कल्याण के लिए जो उप-वेश-वचन वालते हैं, वही वचन 'प्रवचन' कहलाते हैं।

न्यायाधीश (जज) श्रपने घर पर श्रपनी स्त्री श्रादि से वातचीत करता है श्रीर न्यायासन पर वैठ कर, वादी-प्राति-वादी की यातें सुनकर, श्रपने झान से निर्णय करके फैसला देने के लिए भी वोलता है। यद्यपि वचनों का उद्यारण दोनों जगह सहश है, फिर भी न्यायालय में वोले जाने वाले वचनों का महत्व कुछ और ही है। न्यायाघीश के फैसते के वचनों में शिक्त है। उन में हानि-लाम भरा हुमा है। अतएव हस के उन वचनों को फैसला कहते हैं। फैसले में आये हुए शब्द मिसल का सार हैं। इसी प्रकार जगत् के लाम के लिए अनवान महात्माओं ने अपने आन के सार हप में जो वचन प्रयोग किया है उसे प्रवचन कहते है।

जैसे फैसले से फाँसी कटती है, इसी प्रकार मगवान् के प्रवचन से संनार की फाँसी कटती है। संसार की फाँसी काटने वाले वचन की प्रवचन कहते हैं। फैसले में और प्रवचन में कुछ अन्तर भी है और वह यही कि फैसला कभी सदोष भी हो सकता है, उससे कभी फाँसी की सजा भी मिलती है, मगर प्रवचन एकान्त रूप से फाँसी काटने वाला ही होता है। ऐसे प्रवचन की स्थापना करने वाले का तीर्थकर कहते हैं।

### 'सहर्संबुद्धे' शब्द का विवेचन ।

तीर्थंकर मगवान ने जो प्रवचन किया है, वह उन्होंने किसी से सीख कर किया है या स्वयं जानकर? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थंकर स्वयं ही अपने अनन्त. असीम केवलकान से पदार्थों के सम्पूर्ण स्वक्षण को इस्तामलकवत् जानते हैं। उन्हें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। किसी से सीखकर कहे हुए वचन वस्तुतः प्रवचन नहीं है, किन्तु- व्सरे के उपदेश के विना ही, स्वयमेव जिन्हें आन प्राप्त हो उन स्वयं सम्बुद्ध भगवान का कथन ही प्रवचन या तीर्थं कहलाता है।

श्राचार्य श्रीर साधु किसी को दीचा देते हैं, किसी को अवक, श्रावका श्रीर किसी को साधु-साध्वी बनाते हैं। किसी को व्रत, धारण कराते हैं। फिर भी वह तीर्धकर पदवी के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इतना करने से ही कोई तीर्धकर नहीं हो जाता। तीर्थकर पदवी वही महापुरुष पा सकते हैं जो स्वयं-दूसरे के उपदेश बिना झान प्राप्त करते हैं श्रीर प्राप्त झान के श्रनुसार तीर्थ की स्थापना करते हैं। श्राचार्य श्रीर साधु तीर्थ हो सकते हैं, तीर्थकर नहीं। तीर्थकर तो स्वयं संबुद्ध ही होते हैं।

जो लोग दूसरों से उपदेश प्रहण करते हैं, उनमें भी स्वकीय बुद्धि किन्हीं अंशों में विद्यमान रहती है। अगर उनमें स्वकीय बुद्धि न हो तो दूसरे से उपदेश प्रहण करना ही असंभव है। ऐसी स्थिति में सर्व साधारण को भी स्वयं-बुद्ध क्यों न कहा जाय है इस शंका का समाधान यह है कि साधारण लौकिक बुद्धि होने से ही कोई स्वयं संबुद्ध नहीं कहलाता। आत्म कल्याण की दृष्टि से जो जगत् के समस्त पदार्थों को जानता है—क्या हेय हैं, क्या उपादेय (प्राह्य) है, क्या उपेक्णिय-(उपेक्षा करने योग्य) है, इस प्रकार पदार्थों का पूरी तरह झाता होता है और यह झान भी जिसे स्वतः आप्त होता है, वही स्वयं संबुद्ध कहलाता है।

## "पुरुषोत्तम" शब्द का विवेचन-

भगवान् महावीर स्वासी पुरुषोत्तम थे-पुरुषों में उत्तम थ। भगवान् के श्रलौकिक गुणों का श्रांतिशय ही उनकी बत्तमता का कारण है। भगवान् के वाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर-दोनों ही प्रकार के गुण लोक में श्रसाघारण थे। उनका शरीर एक हजार श्राह उत्तम लक्षणों से सम्पन्न था, रुप में श्रनुपम श्रीर श्रसाधारण था। मगवान के शारीरिक संष्ठिय की समा-ता कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसी प्रकार उनके प्रान्तरिक गुण भी श्रसाधारण थे। उनका झानातिशय, इशैनातिशय एवं वचनातिशय श्रलोंकिक एवं श्रसामान्य था। देवराज इन्द्र उनके रूप को देखते-देखते श्रीर उनके गुणों की स्तुति करते-करते थकता नहीं था। इस प्रकार क्या शारीरिक श्रीर क्या श्राध्यात्मिक, सभी विशेषताएँ भगवान में श्रसाधा-रण थीं। संसार का कोई भी पुरुप उनकी सानी नहीं रखता था। इस कारण भगवान पुरुषोत्तम थे।

'पुरुपोत्तम' शब्द का व्यवहार साधार एतया श्रापे दिक उत्तमता के कारण भी किया जाता है। सी-दो सी पुरुपों में तो सब से श्रधिक सुन्दर हो, विशेष युद्धिमान हो. वह भी लोक में पुरुपात्तम कहा जाता है। मगर भगवान में ऐसी सापेदा उत्तमता नहीं थी। भगवान की उत्तमता सर्वाति-शायिनी थी अथार्त संसार के समस्त पुरुपों की श्रपेद्धा से थी। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान को श्रापे के विशेषण लगाये गये हैं।

#### पुरुपसिंह--

भगवान पुरुषोत्तम होने के साथ पुरुषसिंह भी थे। भगवान जंगल में रहने वाले सिंह नहीं, वरम् पुरुषों में सिंह के समान थे।

'सिंह' शब्द 'हिंस' धातु से वना है। जो हिंसा करता है अन्य प्रााण्यों को मारकर खा जाता है, इस वन्य पशु को सिंह कहते हैं। सिंह में अनेक दुर्गुण होते हैं। फिर श्रिहिंसा की साजात् मूर्ति भगवान् को 'सिंह के समान क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि उपमा सार्वदेशिक कभी नहीं होती। उपमान और उपमेय-दोनों के समस्त गुणों का मिलान कभी हो नहीं सकता। मुख को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। मगर अमावस्या के अंधकार को दूर करने के तिए मुख का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोघी पुरुष को आप्ति की उपमा दी जाती है। मगर भोजन पकाने के लिये कोधी पुरुष का उपयोग नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि उपमा सदा एकदेशीय होती है। दो पदार्थी के एक या कुछ अधिक गुर्धों की समानता देखकर ही, एक से दूसरे को समसने के लिए उपमा का ज्यवहार किया जाता है। दो पदार्थों के समस्त गुए एक सरीखे हो ही नहीं सकते। यहाँ भगवान् को 'सिह' की जो उपमा दी है सो सिंह की वीरता-परा-क्रम रूप गुण की समानता को लक्य करके ही दीगई है। सिंह में जहाँ अनेकों दुर्गुण हैं वहाँ उसमें वीरता का लोक-प्रसिद्ध गुण् भी है। जैसे समस्त पशुश्रों में सिंह श्रधिक पराक्रमशाली श्रीर वीर है, उसी प्रकार भगवान् समस्त षुक्षों में श्रधिक पराक्रमी श्रीर वीर थे। इसी श्रमिप्राय को प्रकट करने के लिए सिंह की उपमा दी गई है।

भगवान् में क्या शौर्य था ? कैसी वरिता थी ? जिसके कारण उन्हें सिंह की उपमा दी गई है ? यह बतलाने के लिए श्राचार्य कहते हैं—

जिस समय मगवान् दीचा लेकर अनन्त ग्रान आदि में मनुत्त हुए तब की तो बात ही निराली है। उस समय का उनका पराक्रम शब्दों द्वारा स्यक्ष नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस समय भगवान् वालक थे तथ भगवान् के परा-क्रम की इन्द्र ने प्रशंसा की। इन्द्र ने कहा—'महाधीर की श्र्रवीरता की तुलना नहीं हो सकती। उनकी चरायरी कोई नहीं कर सकता। 'भगवान् श्रनुपम चीर है'। मनुष्य की तो विसात ही क्या है, देव श्रीर दानव भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता।

इन्द्र द्वारा की हुई भगवान् महावीर की इस प्रशंसा पर कुछ विरुद्ध प्रकृति वाले देवों की प्रतीति नहीं हुई। यह प्रशंसा उन्हें रुची भी नहीं। वे कहने लगे-मनुष्य में इतनी शिक्ष कैसे हो सकती है ? कहाँ देव श्रीर दानव श्रीर कहाँ मनुष्य ! इस प्रकार सोच कर उन्होंने भगवान् महावीर को पराजित करने का विचार किया। इनमें से एक देव, जहाँ महावीर वालकों के साथ खेल रहे थे वहाँ श्राया। देव वालक वन कर भगवान् महावीर के साथ खेलने लगा। उस समर्य जो खेल हो रहाथा, उस मैं यह नियम था कि हारने वाला बालकं, जीतने वाले को अपने कन्ये पर चढ़ावे। मगवान् महा-चीर श्रीर वालेक रूपधारी देव का खेल हुआ। देव हार गया। नियमानुसार देव ने महाबीर को कंधे पर विठलाया। अपने कंघे पर विठलांकर देव ने अपना शरीर वढ़ाना शुद्ध किया। देव का शरीर वढ़ते वढ़ते वहुत ऊँचा हो गया। यह श्रही-किक विस्मयजनक एवं भयोत्पादक दृश्य देखकर सव वालक बुरी,तरह मयभीत हो गये। सब के सब वहाँ से भाग खड़े हुए। मागते-मागते वे सव महाराज सिद्धार्थ श्रीर महारानी त्रिशला के पास पहुँचे। इधर देव आकाश तक वढ़ता ही चला जाता था। वालकों ने यह घटना जव महाराज सिद्धार्थ को छुनायी तो वह भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने यह इहय देखा तो श्रवाक् रह गये श्रीर भयभीत हुए। मगर इनना ऊँवे उठने पर भी महावीर के चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह प्रकट न हुआ। उन्हें न घयराइट हुई, न चिन्ता हुई श्रीर न भय लगा।

देवता ने अपना शरीर वढ़ाते-बढ़ाते जब आकाश तक पहुँचा दिया तब महाबीर ने सहज रीति से अपनी बज़ सी मुट्ठी का धीरे से उस देव पर प्रहार किया। मुट्ठी का प्रहार होते ही देव गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। भगवान महाबीर उस पर चढ़े हुए हसी प्रकार निर्भयता-पूर्वक खेलते रहे। यद्यपि महाबीर ने अत्यन्त साधारण रूप से ही देवता पर मुट्टी-प्रहार किया था, तब भी देव उस से इतना व्यथित हुआ कि अपने मूल स्वहप में आने पर भी वह कुबहा बन गया।

भगवान के पराक्रम की परीक्षा लेकर देव को इन्द्र की बात पर प्रतीति हुई। उसने दोनों हाथ जोड़ कर कहा-भगवान! आप संचमुच ही वैसे वीर हैं, जैसा इन्द्र ने कहा था। आपका पराक्रम असाधारण है। आपकी वीरता स्तृत्य है। आपकी निर्भयना प्रशंसनीय है। आपका बल अद्वितीय है। आपकी शक्ति के सामने देव और दानव की भी शक्ति नगाय है।

इस प्रकार प्रशंसा करके देव वहाँ से बला गया महावीर ने मानवीय सामर्थ्य का जो विराट स्वरूप प्रदर्शित किया इससे श्रनेकों में नवीन शक्ति और नय साहस क संचार हुआ। भगवान की इस पराक्रमशीलता के कार्य ही उन्हें पुरुषों में सिंह के समान कहा गया है।

### पुरुपवर-पुराडरीक.

सिंह में वीरता है, मगर जगत्-कल्याणकारिता नहीं है। उसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं होता। अतः सिंह से भगवान् की विशेषता यतलाने के लिए भगवान् को अन्य अनेक उपमाएँ दी गई हैं। उनमें से एक उपमा पुरुडरीक कमल् की है। भगवान् 'पुरिसवरपुरुडरीए' हैं-अर्थात् पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुडरीक-कमल के समान हैं।

भगवान् महावीर के लिए हजार पाँखुड़ी वाले पुंडरीक कमल की उपमा क्यों दी गई है ! इस उपमा से भगवान् के किस धर्म का योध कराया गया है ! इसका उत्तर यह है कि जैसे पुंडरीक-कमल सफेद होता है, उसी प्रकार भगवान् में उज्ज्वल तथा प्रशस्त लेश्या और ध्यान हैं । जैसे इस कमल में मलीनता नहीं होती, उसी प्रकार भगवान् भी सब प्रकार की मलीनता से विमुक्त हैं ।

कमल की उपमा देने का आश्य यह है कि कृतिम उज्ज्वलता, उज्ज्वल होकर भी मलीन यन जाती है, जब कि अकृतिम उज्ज्वलता स्वाभाविक है-उसमें मलीनता नहीं आती। कमल जब तक कमल कहलाता है तब तक वह अपनी उज्ज्व-लता नहीं त्यागता। इसी प्रकार भगवान् की लेश्या, भगवान् का ज्यान, अध्यवसाय, परिणाम आदि भी स्वभाविक कप स उज्ज्वल हैं।

कुछ लोगों के कथनातुसार भगवान् में, छुदास्थ अव-स्या में छुद्दीं लेश्याएँ विद्यमान थीं। इनमें छुष्णुलेश्या भी अन्तगत है। भगवान् में छुष्णु लेश्या मानने का असली कारण यह है कि भगवान ने गौशालक को मरने से वचाया थ श्रीर मरने से बचाना उन लोगों की दृष्टि में पाप है। पाप कृष्ण लेश्या से ही होता है, श्रतप्व वह लोग भगवान में कृष्ण लेश्या का होना कहते हैं। मगर साधारण विचार से ही यह मालूम हो जाता है कि भगवान में कृष्ण लेश्या की स्थापना करना श्रपनी श्रवता प्रदर्शित करना है। मगवान तो सदैव पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक के समान हैं। जगत् में जितने भी श्रेष्ठ पवं शुद्ध भाव है, भगवान् उन सब मावों से परम विशुद्ध हैं।

पुण्हरीक कमल की उपमा देने का एक और अभिप्राय है।
इस कमल में एक हजार पँखुड़ियाँ होती हैं। अगर इसे सिर
पर रक्खा जाय तो हजार पँखुड़ियाँ के कारण वह छुत्र-बन
जाता है। छुत्र बना हुत्रा वह पुण्डरीक कमल शोमा भी
बढ़ाता है और ताप से रक्षा भी करता है। साथ ही साथ
सुगंध प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान के' शरण में
जाने से भगवान को अपने सिर का छुत्र मानने से, पुरुषों
की-भक्तों की समस्त आधि ज्याधि नष्ट हो जाती हैं। मगबान का शरण प्रहण करने पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
इस कारण भगवान को श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल की उपमा
दी गई है।

इसके अतिरिक्ष, जैसे कमल मनुष्य का संताप हटाकर उसकी शोमा बढ़ाता है, इसी प्रकार भगवान जीवों के संताप को दूर करते हैं और उनके स्वाभाविक गुणों का प्रकाश करके उनकी शोभा बढ़ाते हैं।

कमल में एक गुण और भी है। कमल जब खिलता है

तो कीचड़ से मलीन नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी निर्तेष हैं-पाप की मलीनता से वह लिप्त नहीं होते। किसी, भी प्रकार का विकार उन्हें स्पर्श नहीं करता।

# पुरिसवरगंघहत्थी-

सिंह में सिर्फ वीरता है, सुगन्घ नहीं। पुगडरीक में
सुगन्घ है, वीरता नहीं। दोनों उपमाएँ एकांगी है। भगवान्
मे अनन्त वीरता है और आत्मिक सद्गुणों का असीम सीरमी
भी है। ऐसी कोई उपमा नहीं आई जिससे मगवान् के दोनों
गुणों की तुलना की जा सके। अतएव शास्त्रकार-एक और
उपमा देते हैं- 'पुरिसवरगंघहत्थी।'

गंघहस्ती में ऐसी सुगन्ध होती है कि सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पात ही त्रास के मारे भाग जाते हैं। व उसके पास ठहर नहीं सकते। गंधहस्ती की इस उपमा से भगवान के किस गुण की तुलना की गई है ? इसका समा-धान यह है कि भगवान जिस देश में विचरत हैं उस देश में हैति भीति नहीं होती।

श्रातिशृष्टि होना, श्रनाशृष्टि होना. टिइडी, दल, खूहीं श्रादि का उत्पात होना केति कहलाता है। कित कप उपद्रव होने से मनुष्य-समाज में हाय हाय मच जाती है श्रीर मनुष्य मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। जिस देश में भगवान का पदार्पण होता है, उस देश में ईति नहीं होती। श्रूगर पहले से हो तो भी मिट जाती है। भगवान के चरण पड़ते ही पूर्ण शान्ति का साम्राज्य छा जाता है। ऐसी भगवान की महिमा है। भगवान की यह महिमा गंधहस्ती की उपमा द्वारा प्रकट की गई है।

भगवान् की इस मिहमा के विषय में शास्त्र का प्रमाण है। समवायांग सूत्र में भगवान् के चौतीस श्रातशय बताये गये हैं। उनमे एक श्रातशय यह है कि जहाँ भगवान् जाते हैं वहाँ सौ-सो कोस में महामारी, मृगी श्रादि ईतियाँ नहीं रह सकतीं-कई उत्पन्न नहीं होती श्रीर यदि पहले से हो तो मिट जाती है।

भगवान् के प्रताप से सौ कोश तक के उपद्रव मिट जाना गुण है, श्रवगुण नहीं। मगर तेरहपंथ मत के श्रनुसार इस गुण से भगवान् को भी पाप लगना जाहिए। क्योंकि जिस देश में, सौ-सौ कोस तक के उपद्रव मिट जाते हैं, उस रेश के सभी मृजुष्य संयमी तो होते नहीं हैं। उपद्रव होने से उन श्रसंयत लोगों को दुख हाता था। भगवान् के प्रभाव स वह दुःख मिट जाता है श्रीर शान्ति हो जाती है। तेरहपंथ के मृतानुसार किसी का दुःख दूर करके उसे शान्ति पहुँचाना पाप है।

जो लोग यह कहते हैं कि दुःख पाने वाले अपने पूर्वी-पार्जित पाप कमों को नोगते हैं। अपने ऊपर चढ़े हुए ऋग को चुकाते हैं। ऋग चुकाने में पाधा पहुँचाना दुःख दूर करना अञ्छा नहीं है। एसा कहने वालों का मगवान के इस अतिशय पर विचार करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि मरे जाने से अमुकदेश की प्रजा का दुःख दूर हो जायगा. फिर भी वह इस देश में जाते हैं। अगर भगवान इस प्रजा का दुःख न मिटाना चाहते हो दुःख मिटना पाप हो तो भगवान यह पाप-कर्म करने के लिए जाते ही क्यों? वे किसी गुफा में ही क्यों न वेठे रहते ! भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ प्रथम तो परचकी राजा, आता ही नहीं है, अगर आता है तो उपद्रव नहीं फरता की भगवान् के चरण-कमल जिस देश में पड़ते हैं, वहां के कलह महामारी आदि उपद्रव मिट जाते हैं।

महामारी के प्रकोप से लोग अकाल-मरण से मर रहे थे. वे भगवान के पदार्पण से बच गये । डनका यच जाना धर्म है या पाप ? इस प्रकार का विचार आना-शंका करना ही जैन धर्म को कलंकित करना है। ऐसी स्थिति में जो लोग यच जाना, या किसी को मृत्यु से बचा लेना पाप कहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाय ?

भगवान् के पघारते से सी-सी कीस में आनन्दः मंगत छा जाता है और प्रजा के दुःख विना 'उपाय किये ही मिरे जाते हैं। जैसे गंघ हस्ती की गंघ से साघारण हाथी दूर भाग जाते हैं उसी प्रकार भगवान् के पदार्पण से दुःख दूर भाग जाते हैं। अतएव भगवान् को 'पुरुषवरगंघ हस्ती' कहा गया है।

प्रश्न-भगवान् के विचरने के स्थान से सभी श्रोर सी-सी कोस तक उपद्रय नहीं होता श्रीर शान्ति का साम्राज्य छा जाता है तो जब भगवान् राजगृशी में विराजमान थे तब अर्जुन माली लोगों को क्यों मारता था शबह भयंकर रुपद्रव क्यों मचा रहा था ? मगवान् के विचरने से वह उपद्रव क्यों नहीं श्रान्त हुआ ?

उत्तर-भगवान् महाबीर के प्रधारने पर ही उपस्तरी मिटना चाहिए। म्रजुन माली ने भगवान् के प्रधारने से पहले दीचाहे जो उपद्रव किया हो, मगर उनके प्रधारने पर, भगवान् की बात तो दूर रही-उनके एक भक्त सुदर्शन के निमित्त से ही उपद्रव भिट गया। ज्योंही सुदर्शन सामने त्राया कि ऋजुन, माली का शैतान भाग गया और पूर्ण रूप से शान्ति का संचार हो गया

शंका—यदि भगवान् के विचरने या विराजने पर सौ-सौ कोस तक शान्ति रहती है तो जब भगवान् समवसरण में ही बिराजमान थे, तभी गोशाला ने आकर दो मुनियों को कैसे मस्म कर दिया ? उस समय भगवान् का आतिशय कहां चला गया था ?

उत्तर—अपवाद सर्वत्र पाये जाते हैं। प्रीष्म ऋतुं में वर्गा, शींत ऋतु में गर्मी और वर्षा ऋतु में सर्दी-गर्मी भी हो जाती है। यद्यपि वर्षा आदि साधारणतया ऋतु के अनुसार ही होती है, मगर कभी-कभी ऋतु के प्रतिकृत भी हो जाती है। अपवाद हो जाने पर भी ऋतु का नाम नहीं पलटता है क्यों कि साधारणतया ऋतु के अनुसार ही मर्दी गर्मी आदि होती है। जैसे ऋतुओं के विषय में अपवाद होते हैं, उसी प्रकार अन्य विषयों में भी अपवाद होते हैं। भगवान् के अतिशय के विषय में यह एक अपवाद है। दम आक्षर्यजनक जो काम हुए है, उनमें से एक आक्षर्यकारी कार्य यह भी है। यह अपवाद है। इस अपवाद के कारण भगवान् के अति-शय में कमी नहीं हो सकती।

गोशाला के द्वारा भगवान् महावीर का जैसा प्रकाश फैला है, वैसा प्रकाश गौतम स्वामी के होने पर भी नहीं हुआ, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भगवान् महावीर का सन्या स्वरूप गोशाला के निमित्त से ही संसार में प्रकड़ हुआ। गोशालक न होता तो महावीर की सची महावीरता , ही प्रकट न होती।

पहलवान की पहलवानी का ठीक-ठीक पता तय तक नहीं लगना, जब नक उसके सामने दूसरा प्रतिदंदी पहलवान न हो। प्रतिद्वंद्वी पहलवान के निमित्त से ही पहलवान की गहलवानी का संसार में प्रकाश होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिइंद्वी पहलवान. किसी पहलवान में चलं का संचार करता है अथवा उसे देखकर पहलवान का वंल आप ही श्राप बढ़ जाना है। पहलबान में बल की प्रबंलता तो पहले में ही होती है. परन्तु जनता उसके वल को नाप नहीं पानी। उसे पहलवान के वल का परिमाण मालूम नहीं हो संकता। मगर जय उस पहलवान का मुकाविला करने के लिए दूसरा पहलवान खड़ा होता है. और दानों में कुश्ती होती है तय टसके वल का पता लगता है। इसी प्रकार भगवान मे श्रनन्तक्षान. श्रनन्तदर्शन श्रीर श्रनन्त वल-वीर्य था मगर गोशालक न होता ना उसका पता संसार की कैसे लगता? भगवान की अनन्त शक्ति का प्रकाश गोशालक के निमित्त से टुआ।

कैकेयी के निम्च से रामचन्द्र की महिमा प्रकाशित हुई। विश्वामित्र ने सत्यनिष्ट हरिश्चन्द्र की महत्ता प्रकाशित की। कमट के उपसर्गों से मगचान णार्श्वनाथ के वल-विक्रम का पता चला। इसी कारण नाटकों एवं कथाश्रों में नायकों के विरोधी प्रतिनायक की क्लपना की जाती है। प्रतिनायक के साथ होने वाले पंचर्ष के द्वारा ही नायक के गुणों का प्रकाश होता है। गोशालक, महावीर भगवान् का प्रतिद्वंद्वी था। भगवान् ने उसे जलने से यचाया श्रीर फिर उसके नियतिवाद को (होनहारं के सिद्धान्त को) श्रपने पुरुषार्थवाद द्वारा परास्त किया। इस प्रकार गोशालक के निमित्त से भगवान् महावीर के श्रांतक गुर्णों पर प्रकाश पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि गौशालक की घटना अपवाद रूप है। इस अपवाद से भगवान के अतिशय में किशी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती।

भगवान् पुरुषवरगन्धहस्ती थे। उनके श्रनुयायियों को-उनके श्रादशीं का श्रनुसरण करने वालों को-भगवान् के चरण-चिह्नों पर चलने की भावना रखने वालों को विचा-रना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है ?

कहा जा सकता है कि मगवान् महावीर के समय में चाहे उपसर्ग दूर हुए हों, चाहे शान्ति हुई हो, लेकिन आज जो बढ़े-बड़े दुःख आते हैं-जिन दुःखों को हम दैवी आपित कहते हैं, उनके सामने यह 'पुरुषवरणन्धहस्ती विशेषण क्या काम दे सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अगर इस पाठ में शिक्ष न होती तो आज इसका पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर भगवान् का गन्धहस्तीपन हृद्य में स्थापित करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है, उसके अमाव में वह हृदय में कैसे आ सकता है ? सुदर्शन सेठ के हृद्य में भगवान् के गन्धहस्तीपन की मावना मान्न आई थी। उस भावता मान्न से सुदर्शन इतना बलवान् बन गया कि जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। ११४१ मनुष्यों को मारने वाला, अख्र-शुक्त और सेना से युक्त,

श्रीर युद्धि का घनी श्रेणिक राजा जिसका सामना नहीं कर सकता था, जिसके भय एवं श्रातंक से विवश होकर श्रेणिक ने नगर के फाटक वन्द करवा दिये थे, श्रीर नगर के वाहर जाने की मनाई कर दी थी, जिसके नाम मात्र से वहाँ वहाँ के कलेजे काँपने लगते थे, उस श्रर्जुन माली को सुदर्शन ने सहज ही परास्त कर दिया था। मगध का सम्राद् श्रेणिक जिस श्रर्जुन माली का कुछ न त्रिगाड़ सका उसे भगवान् के एक भक्त ने श्रनायास ही-श्रस्त-शस्त्र का प्रयोग किये त्रिना ही पराजित कर दिया! जिसके श्रातंक के सामने श्रेणिक का शस्त्र नेज ठंडा पड़ गया था, इसका सामना करने के लिए किसने स्वित्रन्व प्रकट किया, कौन स्वत्रिय वन कर सामने श्राया? सुदर्शन वैश्य था, मगर महावीर का भक्त था। उसने कैसा साज तेज प्रकट किया, इस पर विचार करना चाहिए।

यह मत समको कि हम विनये हैं-होली-हाली घोती पाले बैश्य हैं। यह भी मत समको कि लड़ने का काम केवल जित्रयों का ही है, हम कैसे लड़ें! नहीं, आप लोग बैश्य पनाये गये थे-आप विनया नहीं थे। आप किमी जमाने के जित्रय हैं। आप महाजन हैं। आप जगत के लिए आदर्श पनाये गये थे। जगत को आप का अनुकरण करने का उपदेश दिया गया था—

# महाजनो येन गतः स पन्यः।

र्घारे-धीरे आप व्यापार में पड़ गये। व्यापार में पड़ेन पर बहुन फम लोग कपट से यत्र पाते हैं। अपना मतलब निका-राने के लिय, व्यापारी लोग ध्रपना ध्रापा मूल कर दीनता दिखाने लगते हैं। इस प्रकार व्यापार में पड़ने पर और दीनता बताने से आपके जीवन में कायरता ने प्रवेश किया और आप ढीली धोती वाले बनिया बन बैठे। आपके पूर्वज बड़े बीर थे। वे विदेशों से धन लाकर स्वदेश की समृद्धि की बृद्धि में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। पालित आक्रक ने व्यापार के निमित्त विदेश यात्रा की थी। वह वहां से पक कन्या भी लाया था। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी प्रकार की मयौदा को भंग करें। में सिर्फ यह बतलाना चाहता हूँ कि भगवान महाबीर के भक्त दीन, कायर, खरपोक नहीं होते। उनमें वीरता, पराक्रम, आत्मगौरव आदि सद्गुण होते हैं। जिनमें यह सब गुण विद्यमान हैं वही महावीर का सचा अनुयायी है। महावीर का अनुवायी जगत के लिए अनुकरणीय होता है-उसे देख कर दूसरे लोग अपने जीवन को सुधारते हैं।

मगर श्राज उल्टी गंगा वह रही है। बाहर के लोग श्राकर श्रापको विलासिता के वक्ष त्यागने का उपदेश देते हैं। यह देखकर मुक्ते संकोच होता है-कि जहाँ भगवान् महात्रीर का सच्चा उपदेश है वहाँ विलासिता कैसी? मगवान् के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुनने वाले, मान्य करने वाले श्रीर जीवन में उन्हें स्थान देने की चेष्टा करने वाले लोगों को विजास का त्याग करने के लिए दूसरों के उपदेश की श्राव-श्यकता होती है! भगवान् का उपदेश सदा सुनने वाले सादा जीवन व्यतीत क्यों नहीं करते ! उनमें सुदर्शन सरीखी वीरता क्यों नहीं श्रा जाती है ! श्राज बहुसंख्यक विचारक भगवान् महाबीर के श्रादर्शों की श्रोर सुक रहे हैं। उन्हें श्रतीत हो रहा है कि जगद् का कल्याण उनके विना सम्भव नहीं है। पर भगवान के ग्रादशों पर श्राटल श्रद्धा रखने वाले श्राप लोग लापरवाही करते हैं तो श्राध्य होता है। श्राप शायद यह विचार कर रह जाते होंगे कि यह तो हमारे घर का धर्म है। "घर की मुर्गी दाल यरावर" यह कहावत प्रसिद्ध है।

धार (मध्यभारत) में एक साधुमागी सेठ थे। वह सेठ राजमान्य थे श्रीर राजा तथा प्रजा के बीच के श्राटमी थे। श्रुच्छे वैभवशाली थे। उन सेठ के वापूजी नामक एक मित्र थे। वापूजी मरहठा थे श्रीर राज परिवार के श्रादमी थे। सेठजी के संसर्ग से वापूजी को जैन धर्म पर श्रद्धा होगई। वापूजी को जैन धर्म यहत प्रिय खगा श्रीर धीरे र वे सेठ से भी श्रांग वह गुये। राजा के यहां वापूजी का नाम प्रांपूजी हृंदियां पड़गया। सव उन्हें शृंदिया कहने लेंग। वापूजी कहा करते-श्रवश्य, मैंने परमात्मा को ढूंढ सिया है।

एक दिन सेठजी ने वापूजी से कहा-श्रापकी धार्मिक्ता तो मेरी अपेज़ा, भी अधिक वढ़ गई है। मेरे यहां न जाने कितनी पीढ़ियां से इस धर्म की श्राराधन होती आ रही है, फिर भी में पीछे रह गया और श्राप श्राने वढ़ गये।

वाप्ती ने उत्तर दिया—श्चाप पीढ़ी-जात धनी हैं। अर्थात श्राप्ते यहाँ घमें द्वपी घन कई पीढ़ियों से हैं श्रीर में ठहरा जन्म से गरीय! गरीय को घन मिलता है तो वह उने यस ने साय सम्मासता ही है। पीढ़ी जात धनिक की तरह घन पर उसकी उपना नहीं होती।

वाप्जी का उत्तर सुनकर सेठजी मन ही मन लिजत से हुए। कहने लगे-श्राप धन्य हैं कि श्राप में धर्म भी श्राया श्रीर गरीवी भी।

तात्पर्य यह है कि उक्क सेठजी के समान श्राप श्रपनी स्थिति मत बनाइए। धर्म श्राप की खानदानी चीज है, यह समक्ष कर इसके सेवन में डील मत कीजिए। भगवाने महावीर गन्धहरंती थे, यह बात श्राप को श्रपने व्यवहार हारा सिद्ध करनी चाहिए। इसे सिद्ध करने के लिए शक्ति सम्पादन करें। जिसके सामने राजा श्रेणिक भी हार गया, जिसके श्रागे श्रेणिक का चित्रयत्व भी न उहर सका, उसके सामने विभयतापूर्वक जाने वाला पुरुष वीर है या कायर ?

राजा श्रेणिक चंत्रिय था श्रीर सुदर्शन वैश्य था। फिर भी सुदर्शन की वीरता कैसी बेजोड़ थी, इस बात का विचार करो। वैश्य वीर होते हैं, कायर नहीं होते। वैश्यों में वीरता नहीं होती, यह मुखाँ का कथन है।

वीरता में सुदर्शन का दर्जा राजा श्रेणिक से भी बढ़ गया। सुदर्शन निहत्था था-उसे हाथ में लकड़ी लेने की श्रावश्यकता न हुई। न उसने यही कहा कि कोई दूसरा खाथ चले तो में चलूं। सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूसरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहते और न किसी की देखादेखी करते हैं। सुदर्शन ने ज्यों ही भगवान महावीर के श्रागमन का शृज्ञान्त जाना, त्यों ही वह उठ खड़ा हुश्रा। उसने सोचा-यूसरे कितका सहारा लिया जाय! जो संसार के सहारे हैं, उनका सहारा ही मेरे लिय पर्याप्त है। सुद्र्शन सेट श्रर्जुन माली के सामन गया। श्रर्जुन माली सुद्गर उक्षालता हुत्रा सुद्र्शन सेट के सामने श्राया। उस समय क्या मगवान् महावीर वहाँ मौजूद् थे? 'बहीं'!

मगर भगवाद महावीर का पुरुपवरगन्घहस्तीपन सुद्शेन सेठ के हृद्य में श्रवश्य मौजूद था। सुद्रशेन के हृद्य में यह कामना भी नहीं थी कि-'प्रमो! मुक्ते श्रर्जुन के मुद्गर से बचा लेना'। किसी प्रकार की कामना न करके भगवाद महावीर के गन्धहस्तीपन को हृदय में स्थापित करने वाले में ही भगवान् का निवास होता है।

अर्जुन माली लाल-लाल आँखें निकाल कर क्रता पूर्वक जब सुदर्शन के सामने आया, तब भी सुदर्शन दे यह विचार नहीं किया कि-'प्रमो! मुसे बचाना'! प्रत्युत इसने यह विचार किया कि प्रमो! अर्जुन के प्रति मुसे कोघ न आदे और जब प्रजुन सुस पर सुद्गर का प्रहार करे तब भी आपका घ्यान अखएड बना रहे। अर्जुन सुसे मित्र प्रतीत हो, शक्रुता का भाव हदय में उत्पन्न व हो।

जो लोग सुदर्शन की भाँति परमातमा से निर्वेर एवं निर्विकार बुद्धि की ही याचना करते हैं, उन्हीं का मनोरथ पूर्ण होता है। इस यात पर हृढ़ प्रतीति होते ही विरुद्ध बाता-वरण श्रमुक्त हो जाता है।

श्रीरों के उपदेश में भाषा का लालित्य श्रीर शाब्दिक सान्दर्य भले ही श्रधिक मिले, लेकिन भगवान महावीर के उपदेश में जो विवित्रता है, वह श्रन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। लोग श्राज उनकी शक्ति पर विचार नहीं करते, इसी से दुःख पा रहे हैं। सुदर्शन ने भगवान् की शक्ति पहचानी थी।

विविकार और निर्वेर रहने की भावना पर नास्तिक को चाहे विश्वास न हो, नास्तिक भले ही शास्त्रों पर और रहें सा पर विश्वास रक्खे, लेकिन सचा आस्तिक तो निर्विकार एवं निर्वेर भावना पर ही विश्वास करता है। यद्यपि हिंसा म भी शिक्त है, हिंसा की शिक्त पर आवकों ने भी संश्राम किये हैं, भरत और वाहुबली भी लड़े हैं, लेकिन श्रन्तिम विजय श्रहिंसा की ही हुई है। जैनों को भगवान महावीर के श्रहिंसा-सिद्धान्त पर ही पूर्ण विश्वास है। इस लिए बमवाज़ बमों से, लडुबाज़ लड़ों से चाहे मारते रहें लेकिन जैन फिर भी श्रहिंसा का ही उपयोग करेगा। वह श्रपनी एक भूमिका से नीचे नहीं उत्तर सकता।

श्रीतागण ! श्राप वीरों के शिष्य हैं। घर में घुसकर छिप बैठने में वीरता या समा नहीं है। जिन्हें दुख में देखकर देखने वाले भी दुखी हो जार्ने, पर दुख पाने वाले उसे दुख न सममें, बिट्क देखकर दुखी होने वालों को भी सान्त्वना दें-हँसा दें, वही सच्चे वीर हैं। संसार में इससे बढ़कर दूसरी बीरता नहीं हो सकती। दुख को भी सुख रूप में परिश्वत कर लेना श्रपनी सम्वेदना शक्ति के प्रभाव से दुःख को सुख रूप में पलट लेना ही भगवान महावीर की वीरता का श्राद्श है।

दरवाजा बन्द करके घर में बैठ रहना वीरता नहीं है, मगर मरने के स्थान पर जाकर भी घेर्य न त्यागने में वीरता है, महावीर का सच्चा अनुयायी भक्त द्वार चंद करके घर में नहीं छिप रहता, वरन् ख़ते मैदान में खड़ा हो जाता है श्रीर हढ़ स्वर में कहता है—मेरा प्रभु पुरूपवरगन्धहस्ती है। मेरा कौन क्या विगाड़ सकता है ?

### लोकोत्तम-लोकनाथ--

श्रीसुघर्मा स्वामी, जम्यू अनगार से कहते हैं—अगवान् महावीर पुरुपसिंह है, पुरूप पुरुद्धरीक हैं और पुरूप-मंघहस्ती हैं। इन उपमाओं के कारण मगवान् पुरुषोत्तम हैं। मगर वह केवल पुरूषोत्तम ही नहीं है, लोकोत्तम भी हैं। लोक शब्द से स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक तीनों का श्रहण होता है। तीनों लोकों में जो हान श्रादि गुणों की अपेदा सब में प्रधान हो वह लोकोत्तम कहलाता है।

पुरुपोत्तम और लोकोत्तम विशेवणों के अर्थ में अन्तर है। पुरुपोत्तम विशेषण से मनुष्य लोक में ही बत्तमता प्रकट की गई है अर्थात् भगवान् समस्त मनुष्यों में उत्तम थे, यह माव प्रवर्शित किया गया है और लोकोत्तम विशेषण का तात्पर्य यह है कि भगवान् तीनों लोकों में रूप की अपेत्ता उत्तम होने के साथ-साथ तीनों लोकों के नाथ भी हैं। तीन लोक के नाय होने से भगवान् लोकोत्तम है। नाथ शब्द का अर्थ है—

### योगचेमकरो नाधः।

श्रयीत् योग श्रार होम करने वाला नाथ कहलाता है। योग का श्रय है—श्रमाप्त वस्तु का प्राप्त होना श्रीर होम का श्रय है—प्राप्त वस्तु की संकट के समय रहा होना। भगवान् योग भी करने वाले हैं श्रीर होम भी करने वाले हैं, श्रतः वह नाथ हैं। सम्यन्दर्शन, सम्यन्धान श्रीर सम्यक्-चारित्र श्रादि सद्गुल, जो श्रातमा को श्रनादि काल से श्रव तक प्राप्त नहीं हैं, उन्हें सगवान् प्राप्त कराने वाले हैं। श्रीर यदि यह सद्गुल प्राप्त हो गये हैं तो किसी संकट के समय इन से विचलित होना सम्भव है, मगर भगवान् इनकी रक्षा करते हैं।

सम्यग्दरीन श्रादि सद्गुणों की रक्षा मगवान् किस प्रकार करते हैं? इसका उत्तर यह है कि मगवान् का साधक जीवन धार्मिक इडता का ज्वलंत उदाहरण है। धार से घोर उपसर्ग श्राने पर भी मगवान् श्रपने विश्चित पथ से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। उनके जीवन का यह व्यावहारिक श्रादर्श संकट के समय उनके भक्तों को श्रद्भुत प्रेरणा, श्रसीम साहस, इड़ता श्रीर सान्त्वना प्रदान करता है। उनके श्रादर्श का स्मरण करके मक्स जन संकट को विचलित हुए बिना सहज ही पार कर लेते हैं। इस प्रकार उनके भक्तों के सद्गुणों की रक्षा होती है। इसी प्रकार मगवान् का उपदेश भी सद्गुणों की रक्षा में सहायक होता ह।

संसार में सामान्यतया देवता और इन्द्र पूज्य माने जाते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। मगर इन्द्र आदि देवता भी मगवान् को ही पूजनीय मानते हैं। भगवान् उनके भी नाथ है। मगवान् देवधिदेव हैं। इस विशेषता को स्वित करने के लिए भगवान् को 'लोकनाथ' विशेषण लगाया गया है।

### स्रोक्यदीप--

लोक के नाथ होने के साथ ही मगवान लोक-प्रदीप मी हैं-लोक के लिए दीपक के समान हैं। मगवान लोक की यथावस्थित वस्तु-स्वरूप दिखलात हैं, इसलिए लोकप्रदीप हैं। प्रमधकार से श्राच्छादित वस्तुओं को दीपकप्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार श्रवान करी श्रम्धकार के कारण श्राच्छा-दित वस्तुके वास्तविक स्वरूप को मगवान प्रकाशित करते हैं।

घरका दीपक घर में प्रकाश करता है, कुल का दीपक कुल में प्रकाश करता है. नगर का दीपक नगर में प्रकाश करता है और देश का दीपक देश में प्रकाश करता है। जो जहाँ प्रकाश करता है वह वहीं का टीपक कहलाता है। मगवान् सम्पूर्ण लोक में प्रकाश करते हैं, इसलिए वह लोक के दीपक कहलाते हैं। इसी कारण उन्हें जगदीश्वर कहते हैं।

श्रथवा भगवान्, मनुष्य, तिर्यञ्च देव श्रादि के हृदय
में मिध्यत्व के श्रन्थकार को मिटा कर, सम्यक्त्व का ऐसा
श्रप्व एवं श्रलांकिक प्रकाश देते हैं कि वैसा प्रकाश संसारका
कोई भी प्रकाशवान् पदार्थ नहीं दे सकता । भगवान् की
स्तृति करते हुए कहा गया है—

### रिव शिश न हरे सो तम हराय।

श्रर्यात्-जो श्रन्यकार सूर्य श्रीर चन्द्रमा भी नहीं मिटा सकते, यह श्रन्यकार भगवान् मिटा देते हैं।

द्रव्य-श्रम्बकार की श्रोदता माद-श्रम्बकार श्रद्यन्त स्दम थार गहन होना है। द्राम अन्यान र हनता हानिकारक नहीं होता, जितना भाव-श्रम्धकार होता है। भाव-श्रम्धकार होने पर मनुष्य की श्रांखें द्रव्य प्रकाश की विद्यमानता में भी वस्तु-तत्त्व को देखने में श्रसमर्थ हो जाती है। भाव श्रम्धकार कार मनुष्य की समस्त इन्द्रियों की, यहाँ तक कि मन श्रीर चेतना की भी वेकार बना डालता है। भगवान् भाव-श्रम्धकार की हरने बाले दिव्य दीपक हैं श्रतप्त्व 'लोकप्रदीप' हैं। यह विशेषण हथा लोक की श्रपेका कहा गया है, क्योंकि भगवान्, हथा श्रयीत् देखने वाले के लिए दीपक का काम देते हैं, लोकिन हैं वह सारे संसार को प्रकाशित करने वाले।

यशन हो सकता है कि लोक किसे कहते हैं ? उसका. उत्तर यह है कि लोक विज्ञोकते घातुं से 'लोक' शब्द बना. है। जो देखा जाय वह लोक है। याँ तो सभी को लोक दिखाई देता है, मगर जिसे सब लोग देखते हैं उसी को लोक माचा जाय तो लोक के दुकड़े-दुकड़े हो जाएँगे। श्रतएव साधारण मनुष्य के देखने में जो श्राता है वही. लोक नहीं है, श्रिपतु कानावरण का पूर्ण रूप से ज्य हो जाने पर, सर्वज्ञ मगवान को जो दोखता है वह लोक है।

यहाँ फिर तर्क किया जा सकता है कि सर्वक्ष मगवान् क्या अलोक को नहीं देखते ? अगर अलोक को देखते हैं तो अलोक भी लोक हो जाएगा। अगर अलोक को मगवान् नहीं देखते तो वह सर्वक्ष-सर्वदर्शी कैसे कहलाएँगे ? इस का उत्तर यह है कि आकाश के जिस भाग में पंचास्तिकाय दिखाई देता है वह भाग लोक कहलाता है और जिस भाग में पंचास्तिकाय नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है वह अलोक कहलाता है। भगवान् सम्पूर्ण संसार के वस्तु-स्वकृप की देखते हैं, अनएव वे लोक के सूर्य कहलाते हैं।

### लोक प्रद्योतकर्—

भगव न लोक-प्रद्योतकर भी है। संसार के समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वस्प केवल ज्ञान द्वारा ज्ञानकर प्रकाशित करने वाले हैं। उन्होंने केवल ज्ञान स्पी प्रकाश से ज्ञानकर खुद्यस्य जीवों को लोक का स्वस्प प्रदर्शित किया है, धतपव मगवान स्पे हैं।

मगवान् के केवल झान सपी प्रमाकर से प्रवचन सपी प्रमा का उद्गम हुआ है। उस प्रयचन रुपी प्रमा से यह सिद्ध होता है कि भगवान में केवल झान का प्रकाश विद्यमान था। जैसे प्रकाश के होने से सूर्य जाना जाता है, वैसे ही प्रवचन की प्रमा से यह जाना जाता है कि मगवान में केवल झान रूपी प्रकाश है और इसी कारण गणधरों ने मगवान को लोक का सूर्य कहा है। यदापे सूर्य के प्रकाश से समस्त संसार के समस्त परार्थ मकाशित नहीं हो सकते स्पूर्व सिर्फ स्यून जड़ पदार्थों को ही प्रकाशित कर सकता है, और वह भी सदा के लिए नहीं किन्तु कुछ ही समय के लिए प्रकाशित करता है; श्रीर मगवान् चौद्ह राज् लोक को समस्त संसार के समस्त स्यृत, स्वम, स्पी, श्रक्षी, जड्नेतन की प्रकाशित करते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान् को सूर्य की उपमा देना धी हीनोपमा ही कहा जा सकता है, मगर उपमा के विना वस्तु का स्वरूप सर्व साधारण को सुगमता से समझ में नहीं श्राता और संसार में सूर्य से बढ़कर प्रकाश देने वाला कोई पटार्थ नहीं है। इसी कारण भगवान् को सूर्य की उपमा देनी पड़ती है .

#### श्रभयदए---

संभी अपने अपने अभीए देन की प्रशंसी करते हैं।
केसे तिथंकर के अनुयायी तिथंकर भगनान को लोक प्रद्योतकर
पानते हैं, उसी प्रकार हरि, हर ब्रह्मा आदि के अनुयायी उन्हें
भी लोक-प्रद्योतकर मानते हैं। सूर्य भी लोक में उद्योत करने
वाला है। फिर हरि, हर, ब्रह्मा और सूर्य से भगनान में क्या
किशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भक्तों के विशेषण
लगा देने से ही भगनान में विशेषता नहीं आ जाती। शाब्दिक
विशेषण से ही वस्तु पलट नहीं सकती। भगनान में हरि, हर
आदि देवताओं से जो विशेषता है, वह भगनान के सिद्धान्तों
से स्वतः प्रकट हो जाती है। भगनान के सिद्धान्तों
में क्या विशेषता है, यह देखना चाहिए। यही वात दिखान
के लिए भगनान को 'अभयद्दर्य' विशेषण लगाया गया है।

भगवान की एक विशेषता यह है कि वह अमयदाता है। भगवान के प्राण हरण करने के उद्देश्य से आने वाले पर भी भगवान की अपूर्व अनुकम्पा-अखण्ड कहणा रही। मारने वाला कषाय के भयद्वर ताप से तम होता था, तब भगवान् ने अपनी अद्भुत द्या के शीतल प्रवाह से इसे शान्ति पहुँचाने का ही प्रयत्न किया। चएडकौशिक कोघ की लप-लपाती ज्वालाओं में मुलस रहा था और भगवान् को भी मुल-साना चाहता था परन्तु भगवान् के अन्तःकरण से कहणा के नीरकण पेसे निकले कि चएडकौशिक का भी अन्तःकरण शान्त हो गया और उसे स्थायी शान्ति का एथ मिल गया।

भगवान् ने श्रनुकम्पा को श्रपने जीवन में मूर्च स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने श्रपनी साधना द्वारा दया को जीवित किया और जनता को ग्रमयदान देने का उपरेश दिया, जिस से संसार से भय मिट कर ग्रमय का साम्राज्य छा जाने। 'सन्नेसु दारोसु श्रमयण्ययाणं' श्रयीत् ग्रमयदान सभी दानों में श्रेष्ठ है, इस सत्य की भगवान् ने घोषणा की।

यह भगवान् की विशेषता है। कदाचित् सूर्य के साथ 'लोकप्रयोतकर' विशेषण लगा दिया जाय, तब भी सूर्य अभयदाव नहीं दे सकता। इसी प्रकार हरि. हर आदि के जो चरित्र उनके भक्षों के लिखे हुए उपलब्ध हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि हरि-हर आदि ने वहे-वहें भीषण युद्ध कर के दैत्यों को मारा और वे दैत्यारि कहलाए। इस प्रकार युद्ध करने और मारने की वात तो उनके चरित्र में लिखी गई है, मगर यह नहीं लिखा कि उन्होंने मारने के उद्देश्य से आने वाले पर भी कठणा प्रदर्शित की-मारने वाले को भी अभयदान दिया। यह विशेषता तो केवज तीर्थकरों में ही है।विष्णु दैत्यारि और तिश्च कथारी कहलाते हैं. लेकिन तीर्थकरों कै चित्र दया के अनुपम आदर्श हैं और अब भी मैसार में दया का जो गुण विद्य ना है वह उन्हीं परन पृष्टों के जीवन की थोड़ो-यहुत वसीयत है।

कहा जा सकता है कि शिन, विष्णु ब्रादि के संवंव में हिंसात्मक जो वर्णन हैं वह स्व ब्रालंकारिक हैं। वास्तव में उन्हों के आन्तरिक दैत्यों से ब्रार्थात् काम, क्रोध, मद, मोह ब्रादि से युद्ध किया था ब्रीर दन्हीं को मारा था। ब्रगर यह कथन सत्य मान लिया जाय तो उनमें ब्रीर तिथंकरों में ब्रंतर ही क्या रहा? हम तो उसी के प्रशंसक हैं-उसी के उपासक हैं, जिसमें तिथंकरों की सां र्या है। जिसमें तीथंकरों की द्या

है वही तीर्थंकर है। नाम किसी का कुछ भी हो, जिसमें तीर्थंकर भगवान् के समस्त गुण विद्यमान हो, वह हमारा उपास्य देव है। कहा भी है—

> यत्र तत्र समये यथां तथा, योऽसि सोऽस्थभिषयां यया तया। बीतदोषक् जुषः स.चेद् भवान्, एक एव भगवन्! नमोऽस्तु ते॥

र्गात् किसी भी परम्परा में, किसी भी नाम से, किसी भी इप में आप क्यों न हो, अगर दोपों की कलुषता से रहित हैं-पूर्ण वीतराग हैं, तो सभी जगह एक हैं। ऐसे ह भगवान् ! आपको मरा प्रणाम है।

नाम पूजनीय नहीं होता, वेप वन्दनीय नहीं होता पूजा वन्दना गुणों की होती है और होनी चाहिए। अगर हरि हर आदि की दया-भावना अहेन्तों जैसी ही मानी जाय तो वह भी अहेन्त ही हो जाएँगे। मगर ऐसा मानने में जो वाधा उपस्थित होतां है वह यही है कि उनके संवंध में पुराणों में लिखी हुई कथाएँ मिथ्या माननी होंगी, क्योंकि अनेक कथाओं का समन्वय इस दया भावना से नहीं किया जा सकता!

भगवान् श्रपना श्रपकार करने वाले पर भी जो लोको-त्तर दया दिखलाते हैं वह श्रसदश है, श्रसाधारण है, उसकी तुलना भगवान् की ही दयासे की जा सकती है, किसा और की द्या से नहीं। भगवान् की द्या से प्राणी तात्कालिक निर्भयता ही प्राप्त नहीं करता, मगर सदा के लिए सभय वन जाता है। इसी कारण भगवान् 'स्रभयद्ए' है।

### चक्खुद्ए-मग्गद्ए

भगवान् में केवल अनथ-परिहार श्रर्थात् दुःख से मुक्ति देने का ही गुण नहीं है, श्रिपतु श्रर्थ श्रर्थात् इच्छित वस्तु की प्राप्ति मी कराते हैं।

मगवान् स्वयं अिंक्चन् हैं - उनके तन पर वस्न नहीं, सिंध में कोई संपदा नहीं, तिल तुण मात्र परिग्रह नहीं, किसी मी वस्तु को पास रखते नहीं, फिर वे इच्छित अर्थ कैसे श्रीर कहां से देते हैं ? इसका समाधान यह है कि संसार के मोह एवं अज्ञान से आवृत जन जिसे अर्थ कहते हैं वह वास्तव में अर्थ नहीं, अन्थे है। वह अर्थ अनर्थ इस कारण है कि उससे दुःखों की परम्परा का प्रवाह चाल् होता है। जो दुःख का कारण है, उसे अनर्थ न कह कर अर्थ कैसे कहा जा सकता है ? भगवान् अनर्थ से छुड़ाने वाले हैं और अर्थ को देने वाले हैं। अर्थ वह है जिससे दुःख का दावानल शान्त होता है श्रीर शांश्वत खुंख की प्राप्ति होतों है। भगवान् ऐसे ही अर्थ को देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, धुंख का मार्ग वताने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। यह वात एक हएन्त हारा स्पष्ट कप से समगी जा सकेगी।

पक धनी श्रादमी धूचों के घोखे में श्रा गया। वह धन सेकर घूचों के साथ जंगल में गया। जंगल में पहुँच जाने पर भूतों ने श्वितक की बांध लिया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और मार पीट कर, उसका धन छीन कर चलते बने। धितक बंधा हुआ जंगल में कष्ट पा रहा था। कहीं कुछ भी खटका होता कि उसका हृदय काँपने लगता था। उसके हाथ-पर बँधे थे, अपनी रक्ता करने में असमर्थ था। इस कारण भय भी अधिक बढ़ गया था।

कुछ समय पश्चात् एक सार्थवाह उघर से निकला। उसके रश की और घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनकर वह ध्निक आप ही आप कहने लगा-'अरे भले-मानुसो! तुम ले गये सो ले गये, ले जाओ, अब क्यों कछ देने आये हो?' धूत्तों की मार से वह इतना घवराया हुआ था कि आहट होते ही वह सममता था कि वही धूर्त्त फिर आ रहे हैं और मुके फिर मारेंगे।

धनिक की यह चिल्लाहर सुनकर सार्थवाह ने सोचा-मैंने इससे कुछ भी कहा नहीं, इसका कुछ किया भी नहीं; फिर भी यह जो कुछ कह रहा है, उससे प्रकट है कि यह सताया गया है श्रीर भयभीत है। मुक्ते घूर्च समक्तने में इस वेचारे का कोई श्रपराध नहीं है, क्योंकि इसकी श्रांखों पर पट्टी वँधी हुई है।

यह सोचकर सार्थवाह ने कहा—'भाई ! उरो मत। मैं तुम्हें दुःख से मुक्त करने आया हूँ।'

सार्थवाह के यह कहने पर भी उस भयभीत की आशंका न मिटी। वह मन में सोचता रहा कि कहीं यह जी ठग हो न हो। और मुभे फिर सताने आया हो। सार्थवाह ने भी सोचा में जिह्ना से कह रहा हूँ कि तुमे भयसुक्त करने श्राया हूँ, मगर जब तक इसके वंधन न खोल दूँ. तब तक इसे विश्वास कैसे हो सकता है ? वंधन मुक्त होने पर धी यह भयसुक्त होकर विश्वास कर सकेगा।

यह सोचकर सार्थवाह उसके समीप गया श्रीर उसने वंधन खोल दिये। वंधन खोलने पर भी उसे पूरा विश्वास न हुआ। लेकिन जय सार्थवाह ने उसकी श्रांखों की पट्टी भी खोल दी श्रीर उसने देख लिया कि यह ठग नहीं-कोई दयातु पुरुष है, तब उसे विश्वास हुआ। उसने कहा-मेर भाग्य श्रुच्छेथिक श्राप जैसे दयामूर्ति पुरुप का यहां श्रागमन हुआ, नहीं तो न जाने कव तक में यहां वंधा हुआ कप्ट पाता श्रथवा किसी जंगली जानवर का मन्य यन जाता।

सार्थवाह के शब्द जव कार्यक्प में परिणित हुए तभी इस घनिक को इन शब्दों पर विश्वास हुआ।

सार्थवाह ने उसकी श्रांखों की पट्टी खोल दी थी श्रोर वह सब कुछ देख सकता था; मगर धूर्च लोग उसे इस तरह धुमा फिराकर उस स्थान पर लाये थे कि उसे मार्ग की कल्पना नहीं हुई श्रोर दिग्मूढ़ होकर चक्कर में पढ़ गया। उसे श्रपने घर का रास्ता नहीं सुमता था। तथ सार्थवाह ने उसे मार्ग मी बता दिया।

सार्थवाह ने उसे घर का मार्ग वता दिया। लेकिन घतिक को भय वना हुआ था कि रास्ते में कहीं फिर घूंचे न मिल जाप, इसलिए सार्थवाह ने उसे शरण दी अर्थात् दो चार सवार उसके सार्थ कर दिये। सार्थवाह द्वारा इतना सब कर देने पर भी घनिक ।पने घर जाने में सकुचाता था। वह अपना धन खो चुका ॥। अब वह अपना मुँह घर वालों को कैसे दिखावें ? यह ।त जानकर सार्थवाह ने उसे उतना धन भी दिया, जितना ।सने गँवीयों था।

भगवान् को लोकोत्तम श्रोर पुरुषोत्तम कहने के साथ हा 'श्रभयद्य' भी कहा गया है। इसी विशेषणु को सममाने के लिए यह द्वष्टांत दिया गया है।

संसारी श्रातमा घनिक के समान है। श्रातमा के पास श्रनन्त श्रान, दर्शन श्रादि रूप घन है। काम, कोध श्रादि दुर्गुण ठग है। इन ठगों ने संसार की वस्तुओं का श्रातमा रूपी धनिक को ऐसा मनोहर एवं श्राकर्षक रूप दिखाया कि श्रातमा इन ठगों के जाल में फँस गया श्रीर इन वस्तुओं को ही श्रपने लिए परम हितकारी मानने लगा। इस प्रकार काम, कोध श्रादि ठगों ने श्रात्मा को उसके श्रसली घर से वाहर निकाला, संसार रूपी वन में ले जाकर डाल दिया श्रीर झान-नेत्रों पर श्रद्धान का पट्टा चढ़ा दिया।

जिसके द्वारा झान का हरण हो वही सचा दुर्गुण है। धन-माल लूट लेने वैसा वाला वेरी नहीं है, जैसा वेरी सची षुद्धि विगाड़ने वाला होता है।

श्रनेक विद्वानों का यह मत है कि श्रीरंगजेव शाही एवं नादिर शाही से भारत की वैसी हानि नहीं हुई थी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ शस्त्राघात ही किया था। वास्तविक श्रीर महान् हानि तो उस शाही से हुई है, ।जेसने बुरी बुरी वार्तों में फैंसा कर बुद्धि को ही नष्ट कर दिया, साहित्य को गंदां कर दिया, जिससे सत्य का पता लगना ही कठिन हो गया है। घ्रें लोंगें बुद्धि रूपी चलु को हरण करके, बुरे कामों में इस तरह किसी देते हैं कि जिससे दूटना ही कठिन हो जाता है।

वे लोग भूल करते हैं जो घृचों द्वारा दी हुई चीज के लिए यह समसते हैं कि उन्होंने कृपा करके यह दी हैं। घृचे लोग जो भी चीज देंगे, वह युद्धिहरण करने के लिए ही देंगे। भलाई की भावना से किया गया काम और ही तरह का होता है। लेकिन घृचों ने लोगों की अञ्ज्ञी वस्तु हरण करके युरी चीजें उनके गले मड़ दी हैं।

इस प्रकार आतमा क्यों सेठ संसार क्यों वन में, वंधन-वद्ध होकर कप्ट पा रहा है। ऐसे समय में आरिहन्त भगवान् के सिवाय और कौन करणासिन्धु होकर सहायक वन सकता है ? कोई प्रकाश प्रदान कर सकता है ? कौन उद्धार कर सकता है ?

हरि, हर, ब्रह्मा, अनन्त, कुछ मी कहो-जिसने कर्मी का समूल चय कर दिया है, जिसने अनन्त प्रकाश-पुंज पाप्त कर लिया है और जो संसार को अमय देता है, वही हमारा-पून्य है। पग्नतु जिस हरि हर आदि को नीच कामनाश्री के साथ ग्रंथ कर लोग अपना स्वार्थ-साधन करते हैं, हम उन के मक कैसे हो सकते हैं। कामनाओं के कीचड़ से निकलना ही जिनका एक मात्र उद्देश्य है, जो अपने जीवन को शुद्ध-एवं स्वच्छ वनाना चाहते हैं, वे सकाम, देवों की उपासना नहीं करेंग। अरिइन्तों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुरे काम, चाहें किसी के नाम पर किये जावें, बुरे ही हैं। बुरे कामों में शरीक होना भले आदमियों, का कर्तव्य नहीं है।

कल्पना कीजिए, एक श्रादमी बँघा पड़ा है। दो श्रादमी उसके पास पहुँचे। उनमें से एक श्रादमी ने उसे श्राश्वासन दिया। कहा—'भाई उरो मत, तुम्हारे कहाँ का श्रन्त श्रारहा हैं।' इसके विरुद्ध , दूसरा कहता हैं—'श्रजी, यह 'बँघा हुआ है। कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, इसके कपड़े छीन डालो।'

बताइए, इन दोनों में कीन उत्तम पुरुष है ? श्रापके हृदय की स्वामाविक संवेदना किसकी श्रोर श्राकृष्ट होती है ? निस्सन्देह श्रमय देने वाला ही उत्तम है श्रोर प्रत्येक का हृदय इसी वात का समर्थन करेगा। भगवान ने किसी को श्रंघकार में नहीं रक्खा। उन्होंने कहा-पहले मुक्ते भी पहचान लो। श्रगर मुक्त में श्रमयदान श्रादि का गुण दिखाई दे तो मेरी बात मानो, श्रन्यथा मत मानो। इस प्रकार संसार-वन में श्रन्थे की तरह वैंथे हुए लोगों को भगवान ने कान-चन्न दिये हैं।

जैन धर्म किसी की आँखों पर पट्टा नहीं बाँधता अर्थात् वह दूसरों की बात सुनने या सममने का निषेध नहीं करता। जैनधंम परीचा प्रधानिता का समर्थन करता है और जिन विषयों में तर्क के लिए अवकाश हो उन्हें तर्क से निश्चित कर लेने का आदेश देता है। जैनधर्म विधान करता है कि अपने अन्तर्शन पर से पर्दा हटाकर देखों कि आपको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं।

भगवान् ने छान-चचु देकर श्रातमा को उसके स्थान का मार्ग वतलाया। भगवान् ने कहा तू मेरी ही श्राँखों से मत देख-श्रर्थात् मेरे ही बताये रास्ते पर मठ चछ, किन्तु सू स्त्रयं भी श्रपते द्वान-चंनु से देख ले कि मेरा वतलाया मार्ग ठीक दे या नहीं। तू प्रपते नेत्रों से भी देखकर मार्ग का निश्चय करेगा तो श्रधिक श्रद्धा श्रीर उत्साह के साथ उस पथ पर चल सकेगा।

मित्रों ! किसी के कह देने मात्र के श्रयवा त्रमुक शास्त्र के भरोसे मत रहो। श्रपने श्राप श्रपने मार्ग का निश्चय करो श्रगर स्वतः विचार करने पर दया का मार्ग तुम्हें मला मालूम हो, फिर श्ररिहंत की शरण ग्रहण करना।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि धूर्चों द्वारा ठगा गया वह धनिक अपने घर का पना जानता था, लेकिन हमें फ्या मालूम कि हम कहां से आये हैं ? ऐसी दशा में हम अपने घर की कैसे खोज करें और कैसे वहां तक पहुँचे ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय आपका आत्मा अपना स्थान खोजने के लिए खड़ा हो जायगा, उस समय असे यह भो मालूप हो जायगा कि इसका घर कहाँ है। आत्मा में यह स्वमाविक गुण है कि खड़ा होने के बाद वह अपने घर की दिशा की जान लेगा, घोखा नहीं खायगा। रात-दिन हिंसा करने में लगा रहने वाले और हिंसा से ही जीवन यापन करने वाले हिंसक प्राणी की आत्मा में भी तेज मौजूद है। लेकिन वह तेज तभी काम आ सकता है जर सकता है। लेकिन वह तेज तभी काम आ सकता है जर सकता है जाता है। वह अपने आपको कव खड़ा कर सकता है और किस प्रकार खड़ा कर सकता है, इस सम्बन्ध में मगवान ने कहा है कि वर अपने आत्मा से दूसरों के दुःख का अद्भुमव करे। एक की हिंसा करने में ही आनन्द

मानने वाले दूसरे हिंसक को ही मारने के लिए यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाय, तो इस हिंसक व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति की जाय, तो इस हिंसक व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति कैसा लगेगा? बहुत हुरा। इसे दूसरों को मारना तो अञ्झा लगता है, मगर जब अपने मरने का समय उप-रिथत होता है तो बुरा क्यों लगता है? इस अनुभव के आधार पर ही हिंसक को यह मालूम हो जायगा कि दूसरे को मारना कैसा बुरा है। आतमा में इस अनुभव के पक्षात् होने वाला गुण पहले ही मीजूद है, पर अकान यह है कि वह अपने भय को तो भय मानता है, लेकिन दूसरे के भय को भय नहीं जानता। जब इस प्रकार का अनुभव करके इस प्र विचार करता है कि-'मुस को मारने वाला मुक्ते इतना बुरा लगता है तो जिन्हें मैंने मारा है, उन्हें मैं क्यों न बुरा लगा होऊँगा'? इस प्रकार का विचार आते ही वह सोचने लगता है कि यह मुक्ते मारने नहीं वरन् शिक्ता देने आया है।

हिंसक के हदय में जब यह पिवत्र विचार श्रंकुरित होता है, तभी उसके जीवन की दिशा वदलने लगती है। वह अपने श्रात्मा का उद्झार करने के लिए खड़ा हो जाता है। तव क्यों न उसका उद्झार होगा।

श्रातम के स्थान की यही दिशा है। मनुष्य श्रपने सुख दुःख, रए-श्रीनए की तराजू पर दूसरे के सुख दुःख को एवं रूप श्राने ए श्रीन है। यह सुसे श्रीप्रय है। श्रीन है। यह सुसे श्रीप्रय है। इसी प्रकार श्रानर में किसी को कए पहुँचा उना तो में भी उसे खित्रय हुंगा। सुसे सुख साता दिय है, दुःख स्त्रिय है। इसी प्रकार श्राय प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुःख स्त्रिय है। इसी प्रकार श्राय प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुःख स्त्रिय है। यह आत्मीपम्य श्री भावना मनुष्य को श्रानेक

उलमानों में से पारकर ठीक मार्ग वतलाती है। इसी भावना से कर्चव्यं का निर्णय करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह चक्कर में पढ़ जाता है।

भगवान् महावीर ने कर्सव्य स्थिर करेन के लिए संसारी जीवों के हिताथ उन्हें 'चज्ज का दान दिया है। चज्जु दो प्रकार की है-एक इन्द्रियक्षपी चज्जु श्रीर दूसरी श्रुत ज्ञान क्षपी चज्जु। भगवान् श्रुत ज्ञान क्ष्पी नेत्र के दाता हैं।

श्रुत ज्ञान को चलु फ्यों कहा गया है ! इसका उत्तर यह है कि चर्म-चलु मनुष्य किसी वस्तु को देखकर श्रुच्छी या बुरी समसते हैं। उनका यह ज्ञान सीमित ही है। किसी स्नास सीमा तक ही वे श्रुच्छाई या बुराई बता सकते हैं। श्रुतप्त इन श्रांखों से दीखने वाली श्रुम चस्तुं श्रुश्म मी हो जाती है श्रीर श्रुश्म, श्रुम भी दीखने लगती हैं। इस श्रकार मानवीय चलु भ्रामक भी हो जाती है। लेकिन तात्विक श्रुच्छाई या धुराई बताने वाला श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत-ज्ञान श्राप्त-जन्म होने के कारण श्रामक नहीं होता। इसीलिय कहा गया है कि वही मनुष्य सच्चा नेत्रवान है, जिसे श्रुत का लाम हुआ है, क्यों कि श्रुत-ज्ञान हिं। श्रुतज्ञान हरी चलु से ही यह ज्ञाना जा सकता है कि यह पदार्थ हैय है, यह डपादेय है श्रीर यह डपेच्चणीय है। श्रुतप्त जिसे श्रुत नेत्र प्राप्त नहीं है, उसे श्रुम्था ही समसना चाहिये।

जैसे जंगल में वन्धे हुए धनिक की श्राँखें खोल देने से श्रीर उसे श्रमीप्रमार्ग ज्ताने से खार्थवाह चकुर्दय श्रीर मार्ग-हय कहताता है, वक्षी प्रकार संसार रूपी वन में, रागादि विकार रूपी ठगों ने, श्रातमा रूपी घनिक को बाँघ कर इसका घम रूपी घन छीन लिया है श्रीर कुवासना की पद्टी बांघ कर इसे अंघा वना दिया है श्रीर विपत्ति में डाल दिया है। भग वान् महावीर श्रातमा के ज्ञान नेत्र पर पड़े हुए पर्दे को हटा-कर श्रुतघम रूपी चंछु देते हैं श्रीर निर्वाण का मार्ग वतलाते हैं। इस कारण भगवान् चंछुदाता श्रीर मार्ग दाता है।

सम्यक्कान, सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्चारित्र रूप रत-त्रय मोल का मार्ग है। भगवान् ने इसका वास्तविक स्वरूप जगत् को प्रदर्शित किया है, श्रतपव वह मुक्तिमार्ग के दाता कहलाते हैं।

जैसे संसार में मार्ग भूले हुए को श्रीर चोरों, से छुटे हुए को नेत्र देकर निरूपद्रव स्थान पर भेज देने वाला छप-कारी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान् श्रुत धर्म रूपी चतु वेकर, मोच रूपी निर्विध स्थान में पहुँचा देते हैं। वहाँ पहुँच 'कर जीव सदा के लिए श्वनन्त सुख का मोक्श श्रीर सभी प्रकार की उपाधियों से रहित बन जाता है। श्वतप्व भगवान् परमोपकारी हैं।

#### शरणद्य

चलुदाता और मार्गदाता होने के साथ ही भगवान् शरणदाता भी हैं। शरण का अर्थ है-आए। आने वाले तरह-तरह के कहाँ से रहा करने वाले को शरणदाता कहते हैं। भगवान् की शरण में आने पर जीव को कह नहीं होते। भगवान् की शरण महण करने से जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, जहाँ किसी भी प्रकार का कह नहीं हो सकता। यही नहीं, भगवान् की शरण में आने वाला जीव मोत्त जाने ने पहले भी-संसार में रहता हुआ ही कर्षों से मुक्त हो जाता है। वह समताभाव के दिव्य यन्त्र में डालकर दुःख को भी सुख के इप में पल्टनें की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है।

संसारी जन मोह एवं श्रक्षान के कारण फुटुम्बी जर्नों को, घन दौलत को और सेना श्रादि को शरणभूत समभ लेते हैं। मगर सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट है कि वास्तव में इन सव वस्तुश्रों में शरण देने की शक्तिनहीं है। जब श्रसा-तावेदनीय के तीव्र उदय छ मनुष्य दुःख के कारण व्याफुल वन जाता है तब कोई भी कुटुम्बी उसका आण नहीं कर सकता। बाल रूपी लिंह, जीव रूपी हिरद पर जव भापटता है तक कोई रक्षण नहीं कर सकता। सेना और घन अगर रचक द्रोते तो संसार के असंख्य भृतकालीन सम्राद् श्रीर धन्कुवेर इम पृथ्वी पर दिखाई देते। मगर आज उन में म किसी का अस्तित्व नहीं है। सभी मृत्यु के शिकार हो गये,। विशाल सेना खड़ी रही और घनसे परिपूर्ण खजाने पड़े रहे-किसी ने उनकी रचा नहीं की । जब संसार का कोई भी पदार्थ स्वयं ही सुरीचत नहीं है तो वह किसी दूसरे की सुरका कैसे कर सकता है ! संसार को त्राण देने की शक्ति केवल भगवान् में ही है। वहीं सच्चे शरणदाता है।

## धर्मोपदेशक-धर्मदाता

भगवान् की शरण कैसे मिल सकती है? इसका उत्तर भगवान् के 'घर्मोपदेशक' विशेषण में निहित है। भगवान् धर्मोपदेशक हैं घर्म का उपदेश देते हैं। घर्म दो प्रकार का है- श्रुतधर्म श्रीर चारित्रधर्म । भगवान् इन दोनीं धर्मी का वास्त-विक मर्भ बतलाते हैं, श्रतएव वह धर्मीपदेशक हैं ।

श्रथवा—जिस प्राणी को चारित्रधर्म प्राप्त नहीं है, इसे भगवान के सदुपदेश से चारित्रधर्म की प्राप्ति होती है। इस कारण भगवान धर्मीपदेशक हैं। भगवान के परम अनुप्रह से चारित्रधर्म होता है। चारित्रधर्म की प्राप्ति कराने के कारण भगवान परम-इपकारी हैं।

### श्वर्मसार्थि

भगवान् धर्मोपदेशक ही नहीं, धर्म-सारिय भी हैं। सारिय उसे कहते हैं जो रथको निरुपद्रव रूप से चलाता हुआ रथ की रक्ता करता है, रथी की रक्ता करता है, और रथ में जुते हुए घोड़ों की रक्ता करता है। भगवान् धर्म-रथ के सारिय हैं।

भगवान् ने हम लोगों को घर्म के रथ में विठलाया है श्रीर श्राप स्वयं सारिय वने हैं। भले ही यह कथन श्रालंका-रिक हो, मगर तथ्यहीन नहीं है। श्रीरूप्ण के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि वे श्रर्जुन के सारिथ वने थे। उन्होंने श्रर्जुन को रथ में विठलाया श्रीर श्राप सारिथ वने। भगवान् महावीर भी धर्म-रथ के सारिथ हैं। लेकिन रथ में वैठने वाला जब श्रर्जुन जैसा हो, तथ रूप्ण जैसे सारिथ बनते हैं।

भगवान् घर्म रथ में वैठने वालों के सारिश्र वन कर उन्हें निरुपद्रव स्थान मोल में पहुँचा दते हैं।

भगवान् भी धर्म की सेवा करते हैं। वह स्वयं धर्म क सारिय वने हैं। भगवान् का यह आदर्श उन लोगों के लिए विचारणीय है जो अपनी ही सेवा करना चाहते हैं और धर्म की सेवा से दूर भागना चाहते हैं। धर्म करना एक वात है और धर्म की सेवा-रक्ता करना दूसरी वात है। धर्म की सेवा-रक्ता करना बड़ा काम है।

मगवान् के लिए यह उपमा इसलिए दी जाती है कि चारित्र क्ष्मी, संयमक्षी या प्रवचनक्ष्मी रथ में जो वैठते हैं या उस रथ में वैठने वालों के जो सहायक हैं, भगवान् उनकी रक्षा करते हैं।

# ्धर्मवर चातुरन्त-चक्रवत्ती--

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर को जो विशेषण लगाये गये हैं, वह विशेषण तो दूसरों ने भी अपने इप देवों को लगाये हैं। तव उनमें और भगवान् महा-वीर में क्या अन्तर है ? वे और भगवान् क्या समान ही है ? श्रग्द समानता नहीं है तो भगवान् में क्या विशेषता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान् महावीर में दूसरों से विशेषता है । वह विशेषता यह है कि भगवान् धर्म के चनवर्ती हैं।

पूर्व, पश्चिम और दिल्ला-इन तीन दिशाओं में समुद्र पर्यन्त और उत्तर दिशा में चूलिइमवन्त पर्वत पर्यन्त के म्निमाग का जो अन्त करता है-अथीत् इतने विशाल भूखंड पर जो विजय प्राप्त करता है, इतने में जिसकी अखंड और अप्र-तिहत आहा चलती है, अर्थात् जो उसका एक मात्र अधिपारी होता है उसे चतुरन्त कहते हैं। ऐसा चतुरन्त चक्रवर्ची होता है। 'चतुरन्त' पद चक्रवर्ची का विशेषण है।

भगवान् 'वर-चाउरंत च न्कवही' हैं अर्थात् चक्रवर्त्तियों

में प्रधान चक्रवर्ती हैं। यह सब चक्रवर्ती राजाओं से अपर
चक्रवर्ती राजा हैं। एक चक्रवर्ती विजय प्राप्त करके पूर्वीक्र
सीमा में चारों और अपनी आज्ञा फैला ले, और अपना
साम्राज्य स्थापित कर ले, लेकिन उस चक्रवर्ती पर भी आज्ञा
चलाने वाला कोई दूसरा चक्रवर्ती हो तो वह दूसरा चक्रवर्ती है।
प्रधान चक्रवर्ती कहलाएगा। वह चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती है।

भगवान् को यहाँ धर्म-वक्रवर्त्तां कहा है। भगवान् धर्म के चक्रवर्त्ता हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान् के तत्त्व के सामने संसार का कोई भी माना हुआ तत्त्व नहीं उहर सकता। जिस प्रकार सब राजा, चक्रवर्त्तां के अधीन होते हैं-चक्रवर्त्तां के विशाल साम्राज्य में ही सब राजाओं का राज्य अन्तर्गत हो जाता है, अन्य राजाओं का राज्य चक्रवर्त्तां के राज्य का ही एक अंश होता है, इसी प्रकार संसार के समस्त धर्म-तत्त्व भगवान् के तत्त्व के नीचे आ गये हैं। मगवान् का अनेकान्त तत्त्व चक्रवर्त्तां के विशाल साम्राज्य के समान है और अन्य धर्मप्रस्पकों के तत्त्व एकान्त रूप होने के कारण राजाओं के राज्य के समान हैं। सभी एकान्त रूप धर्मतत्त्व, भरेकान्त के अन्तर्गत आ जाते हैं।

चकवर्ती लोम से प्रस्त हो कर या साम्राज्यलिप्सा के कारण साम्राज्य की स्थापना नहीं करता। वह अधिक से म्राधिक स्वीमभाग में एक रूपता एवं संगठन करने के उद्देश्य से साम्राज्य स्थापित करता है। चक्रवर्ती अपने राज्य में

किसी को गुलाम नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि मेरे राज्य में कोई दु खी अथवा मूखा न रहे और मेरे राज्य में अन्याय न हो। चक्रवत्ती अपने राज्य में सभी को स्थान देता है, मगर उन्हें अपनी छुत्र -छाया में रखना चाहता है।

भगवान् का स्याद्वाद, सिद्धान्तों का चक्रवर्त्तां है। इस सिद्धान्त के माहात्म्य से सभी प्रकार के विरोधों का अन्त आ जाता है। प्रतीत होने वाले 'विरोध को नष्ट कर देना स्याद्वाद का लक्षण है। कहा भी है- 'विरोधमधनं हि स्याद्वादः।' अर्थात् विरोध का मधन कर देना ही स्याद्वाद है। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्त सब भगदे मिटा कर शान्ति स्थापित करने का अमोध साधन है। इसका आश्रय लेने पर सभी धर्मों के अनुयायी एक ही भंडे के नीचे आजाते हैं। स्याद्वाद ने सभी सिद्धान्तों को अपने में यथायोग्य स्थान दिया है और सम्पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अतिशय विशाल भाव वाला सगवान् का राज्य है।

धर्म में जो प्रधान चक्रवर्ती है वही धर्मवर चक्रवर्ती कहलाता है। जैसे समुद्र में मिल जाने पर निद्यों में भेद नहीं रहता, उसी प्रकार धर्मों के सार भगवान् के सिद्धान्त में आकर एक हो जाते हैं—उनमें भेद नहीं रहता। यह भगवान् का धर्म के विषय में चक्रवर्ती पन है।

पार्थिव चक्रवर्त्तां के विषय में कहा जाना है कि वह अन्यान्य र जाओं की अपेक्षा अत्यन्त अतिशयशाली एवं प्रजा का पालक होता है। अंधों से विदित होता है कि चक्रवर्त्ता प्रजा से उतकी आय का चौसडवाँ भाग कर लेता है। कम कर लेकर प्रजा का अधिक खुली एवं समृद्ध यनाने वाला पूर्विक राजा चकवर्ती कहलाता है। जो खार्थ से प्रेरित होकर नये-नये कर प्रजा से वस्ल करता है, प्रजा जिसकी श्ररण में स्वेच्छा से नहीं श्रापितु भय के कारण जाती है, वह राजा नहीं, चकवर्ती भी नहीं हो सकता। जम्बूद्वीपप्रकृति में देखने से झात होगा कि सचा राजा कौन हो सकता है श्रीर राजा का कर्त्तव्य क्या है?

संसार में जितने भी धर्मोपदेशक हुए हैं, उनमें सब से उत्तम आर बाधा रहित शिक्त से उपदेश करने वाले भगवान् महावीर हैं। इसी कारण उन्हें धर्म का चक्रवर्ती कहा गया है। चक्रवर्ती उध-नीच और छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं रखता, किन्तु समानमाव से सभी को अपने राज्य में स्थान देता है। इसी प्रकार भगवान् महावीर ने अपने धर्म में छी-शूद्र आदि के भेदभाव को स्थान नहीं दिया है। भागवान् के धर्म में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जिस में जितनी योग्यता हो वह उतना धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। जहाँ जाति पांति के किएत भेदभावों को स्थान है, वह वास्तव में धर्म ही नहीं है।

चक अनेक प्रकार के होते हैं। राज्यचक भी चक्र कहलाता है और धर्मचक भी चक्र ही है। धर्मचक्र उनमें प्रधान है। धर्मचक्र के प्रवर्तक अनेक हुए हैं। किएल, सुगत आदि ने जो धर्मचक्र चलाये हैं, उनकी अपेका भगवान का धर्मचक्र अत्यन्त अतिशयशाली और सब में प्रधान है। इस कारण भी भगवान को धर्मचक्रवर्त्ती कहा गया है।

अथवा- दान, शील, तप श्रीर भावना रूप चतुर्विध

,धर्म का उपदेश एवं प्रसार करने के कारण भगवान् धर्मवर-चातुरन्त चक्रवर्ची कहलाते हैं।

दान, धर्म बत्यन्न होने की भूमि है। दान से ही धर्म होता है। दूसरे से कुछ भी लिये विना किसी का जीवन ही नहीं निभ सकता। माता-पिता, पृथ्वी, श्रिष्ठ आदि से कुछ न कुछ सभी को श्रहण करना पड़ता है। मगर जो ले तो लेता है, मगर वदले में कुछ नहीं देता वह पापी है।

कई लोग दान देकर श्रीममान करते हैं, इसलिए भगवान् ने कहा है कि दान के साथ शील का भी पालन करो श्रर्थात् सदाचारी वने।

तप के अभाव में सदाचार अप्ट हो जाता है। सदाचार को स्थिर रखने के लिए तप अनिवार्य है। अतएव भगवान् ने तप का उपदेश दिया है। तप का अर्थ केवल अनशन करना ही नहीं हैं। तप की व्याख्या बहुत विशाल है। भगवान् ने वारह प्रकार के तपों का वर्णन किया है। भगवान् ने कहा है कि तप के विना मन, शरीर और इन्द्रियाँ ठीक नहीं रहती।

भावनाहीन तप यथेष्ट फलदायक नहीं होता। श्रतः धर्म में भाव की प्रधानता है। 'यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावश्न्याः' श्रधीत् भावश्न्य क्रियाएँ काम की नहीं हैं।

भगवान् ने धर्म के यह चार विभाग वतलाये हैं। ऐसे विभाग द्सरे धर्मोंपदेशकों ने नहीं वतलाये हैं। इन चार भर्मों को चतुरन्त या चातुरन्त कहा गया है भगवान् इस भर्मे के चक्रवर्ता हैं। श्रथवा-देवगति, मनुष्यगति, तिर्येचगति श्रीर नरक गति का शन्त करने वाला चतुरन्त कहलाता है। ऐसे चतुरन्त श्रेष्ठ धर्म का इपदेश देने के कारण भगवान धर्मवरचतुरन्त-चक्रवर्सी कहलाते हैं।

शास्त्रकारों को न तो स्वर्ग से मीति थी श्रीर न उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए उपदेश ही दिया है। उन्होंने चारों गतियों का यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका श्रन्त करने का उपदेश दिया है। यही नहीं, शास्त्रकारों ने समय-समय पर स्वर्ग की निन्दा भी की है श्रीर कहा ह कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पहुँच कर जीव का पतन भी हो सकता है।

चारों गितयों का अन्त करने के लिए भवसंतित का 'छेदन करना आवश्यक हैं। एक गित से दूसरी गित में आना और दूसरी के बाद तीसरी गित में उत्पन्न होना भवसंतित है। इस भव-गरम्परा को खंडित कर देना ही चार गितयों का अन्त करना कहलाता है।

#### . अप्रतिहत ज्ञान-दर्शनधर

मगवान के लिए जो चचुदाता, मार्गदाता आदि विशेष्ण लगाये गये हैं, वह लोकोत्तर झान-सम्पन्न पुरुष में ही पाये जा सकते हैं, साधारण पुरुष में नहीं। मगवान में क्या लोकोत्तर झान था? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीसुधर्मा स्वामी ने कहा है—भगवान अप्रतिहत झान दर्शन के धारक थे। अप्रतिहत का अर्थ है किसी से बाधित न होने वाला, किसी से न रुकने वाला। पदार्थ की स्वमता, देश और काल सम्बन्धी व्यवधान, झानावरण कर्म श्रीदि हमारे झान के

वाधक हैं। मगर भगवान के झान में इनमें से कोई भी वाधक विद्यमान नहीं है। पदार्थ चाहे स्थूल हो चाहे स्दम हो, कितनी ही दूर हो यापास, हो, भूतकाल में हो या भविष्यकालीन हो, भगवान का झान समस्त पदार्थों को हथेली पर रक्ले हुए पदार्थ की भांति स्पष्ट रूप से जानतां है। देश, काल या पदार्थ सम्बन्धी किसी भी सीमा से भगवान का झान सीमित नहीं है। तर्क-वितर्क से उसमें विषमता नहीं आ सकती। कहीं भी वह झान खुरिस्त नहीं होता। इसलिए भगवान का झान अप्रतिहत है क्योंकि वह सायिक है'।

इसी प्रकार भगवान् में अप्रतिहत दर्शन है। वह दर्शन भी किसी भी पदार्थ से रूकता नहीं है। भगवान् दर्शन से संसार के समस्त पदार्थों को अवाधित रूप से देखते हैं।

वस्तु में सामान्य और विशेष-दोनों धर्म हैं। कोई पदार्थ न केवल सामान्य रूप हो सकता है, न केवल विशेष रूप ही। जहाँ सामान्य है वहाँ विशेष मी है, जहाँ विशेष है वहाँ सा-मान्य भी अवश्य है। यथा-जीवत्य एक सामान्य धर्म है, जहाँ जीवत्व होगा वहाँ कोई न कोई विशेष धर्म अवश्य होगा-अर्थात् वह मनुष्य, पश्च, पद्मी, देव, नारक आदि में से कोई होगा ही। इसी प्रकार जो पग्च, पद्मी या मनुष्य है वह जीव रूप अवश्य होगा। सामान्य और विशेष सहचर हैं-एक को छोड़ कर दूसरा नहीं रह सकता। अथवा यों कहा जा सकता है कि सामान्य और विशेष धर्मी का समूह ही वस्तु कहलाता है। वस्तु के सामान्य अंग्र को जानने वाला झान, दर्शन कहलाता है श्रीर विशेष अंश को जानने वाला झान, वर्शन कहलाता है। मगकन का प्रान और हरीन दोनों हरे श्रप्रतिहत हैं और समस्त श्रावरणों के चय से उत्पन्न होने के कारण वर श्रर्थात् प्रधान हैं।

### विगतछब

कई लोगों की यह मान्यता है कि छुद्मस्थों में भी इस प्रकार का ज्ञान-दर्शन पाया जा सकता है। मगर यह सम्भव नहीं है। छुद्मस्थ का उपदेश मिथ्या भी होता है, श्रतएव वह श्रप्रतिहत ज्ञान दर्शन का घारक नहीं हो सकता। छुद्मस्थ में श्रप्रतिहत ज्ञान-दर्शन नहीं हो सकता, यह भाव प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि भगवान 'विगतछुद्म' हैं।

छुद्र के दो अर्थ हैं -श्रावरण-दिन्कन भी छुद्र कहलाता है श्रीर धूर्चता को भी छुद्र कहते हैं। भगवान से छुद्र हट गया है अर्थात् न उनमें कपट है, न श्रावरण है। जहाँ कपट होगा, वहाँ ज्ञान का श्रावरण भी श्रवश्य होगा। कपट को पूर्ण कप से जीत लेना ज्ञान का मार्ग है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्राज जो घर्मोपरेशक हैं, वह छुन्नस्थ हैं। उनमें से कुछ कपट हटा होगा,
पर कुछ कपट तो अब भी विद्यमान है। ऐसी श्रवस्था में उन
पर विश्वास कैसे किया जा सकता है हसका उत्तर यह है
कि यदि कोई उपदेशक श्रपनी ही श्रोर से उपदेश दे तब
तो उपदेशक से यह,प्रश्न किया जा सकता है कि क्या श्राप
को पूर्ण ज्ञान हो गया है हिया आप में कपट नहीं रहा है
श्रगर उपदेशक यह उत्तर दे कि इम पूर्णज्ञानी नहीं हैं तो
उससे कहना चाहिए कि आपका उपदेश हमारे काम का नहीं
है। हाँ, श्रगर उपदेशक यह कहता है कि में अपती बुद्धि
से उपदेश नहीं देता-सर्वक्षप्रणीत शास्त्र की ही वात कहता हूं।

उसपर में स्वयं चलता हूँ श्रीर दूसरों को चलेन के लिये कहता हूँ; तव तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। फिर वह उपदेश छुद्रस्थ का नहीं, सर्वन्न को ही है।

श्राज मज़हव में ऐसी वार्त चल पड़ी हैं कि जिनसे लोग चकर में पड़ जाते हैं। परन्तु श्रीष्ठधर्मा स्वामी कहते हैं कि मैं भएनी श्रोर से कुछ मी नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने छझ पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, उन सर्वेम, सर्व-दशीं मगवान के उपदेश का ही मैं श्रमुवाद करता हूँ। इस प्रकार शास्त्र को प्रमाण मान कर चलने से घोखा नहीं हो सकता।

अमुक शास्त्र सर्वेत्र की वाणी है या नहीं ? इस शंका का समाञ्चान करने के लिए शास्त्र का लक्षण समक्ष लेना चाहिए। कहा है—

> त्राप्तोपज्ञमनुद्धंध्यमद्येष्टविरोधकम् । शास्तोपकृत् सार्वे शास्त्रं कापथघद्दनम् ॥

ध्यात् वोशास्त्र आप्त काकहा हुआ होता है उसका तर्क या युक्ति से खएडन नहीं किया जा सकता। उसमें प्रत्यत्त एवं अनुमान प्रमाए से विरोध नहीं होता। यह प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होता है और अन्याय, असमानता, मि थ्यात्व आदि कुमार्ग का विरोधी होता है।

यह लल्य जिसमें घटित होता हो अधवा जिस शास्त्र के पढ़ने सुनने से नए समा, अहिंमा आदि सद्गुर्गों के प्रति रुचि जागृत हो, उस शास्त्र के सम्बन्य में सममाना चाहिए कि यह सर्वज्ञ की वाणी है। उसे किसने लिपिबद्ध किया है, यह प्रश्न प्रधान नहीं है, प्रधान वात है उसमें पूर्वोक्ष देवी भावनाओं का होना।

परीक्ता दो प्रकार की होती है—ग्रान्तरिक श्रौर वाहा
परीक्ता।यह वात समकाने के लिए एक दृष्टान्त उपयोगी होगा।

कल्पना की जिए, एक श्रादमी श्रापके, सामने एक श्राम लाया। उस श्राम की परी हा दो प्रकार से हो सकती है। प्रथम यह कि यह श्राम कहाँ का है—िकस बाग का है? किस बृद्ध का है? श्रादि। यह बाह्य परी हा है। बाह्य परी हा में बड़ी 'उस मन होती है श्रीर फिर मी ठींक ठींक निश्चय होना कठिन होता है दूसरी श्रन्तरंग परी हा के लिए केवल इतना ही करना पर्याप्त है कि श्राम का छिलका उतार कर उसे चख लिया। चखने से तत्काल श्राम की मिटास या खटास का पता चल जाता है। लोंक में कहावत प्रसिद्ध है—श्राम खोंने से काम है, पेड़ गिनने से क्या काम ! वह श्राम चोहे बड़े श्रीर श्रच्छे वगींचे का ही क्यों न हो, श्रगर खदटा है तो काम में नहीं लिया जायगा। तात्पर्य यह है कि श्रन्तरंग परी हा श्रच्यूक होती है।

शास्त्र को श्राम के स्थान पर समक्त लीजिए। शास्त्र चाहे किसी ने बनाया हो, चाहे किसी ने संग्रह किया हो, लेकिन इसके विषय में थोथी तर्कणा से काम न चलेगा।

इस प्रकार के तर्क वितर्क चाहे जीवन भर किया करो, तब भी किसी निश्चय पर न पहुँच सकोंगे। तर्क-वितर्क वाह्य परीना है, जिससे उत्तभन वढ़ती ही है. पटती नहीं है और किसी प्रकार के निश्चय पर पहुँचना कठिन हो जाता है।

इसी वात को लच्य में रखकर शास्त्रकारों ने कह दिया है कि घमें, तर्क द्वारा वाद्य परीका की चीज़ नहीं हैं। परीका करनी है तो इसकी आन्तारिक परीका करो। तर्क का आधि-क्य बुद्धि में चंचलता उत्पन्न करता है और अन्त में मनुष्य सांश्यिक वन जाता है।

केले के वृत्त के छिलके बतारोंगे तो क्या पात्रोंगे ? सिवाय छिलकों के और कुछ भी न मिलेगा। अगर उसे ऐसा ही रहने दोगे और उसमें पानी देते रहोगे तो मधुर फल प्राप्त कर सकोगे। जब केले का वृत्त छिलके उतारने पर फल नहीं देता और छिलके न उतारने पर फल देता है तो छिलके क्या उतारे जाएँ ? यही बात धर्म के विषय में समसनी चाहिए। खनेक लोगों को तर्क-वितर्क करके धर्म के छिलके उता-रने का व्यसन-सा हो जाता है। मगर यह कोई छुद्धिमत्ता की बात नहीं है। आनी पुरुप धर्म के छिलके उतारने के लिए उद्यन नहीं होते, वे धर्म के मधुर फलों का ही आस्वादन करने के इच्छुक होते हैं।

शास्त्र रूपी श्राम में मिटास की भाँति तय, क्षमा श्रीर श्रिहिंसा की त्रिपुटी का होना श्रावश्यक है। तिसमें इन तीन यातों की शिक्ता हो वहीं शास्त्र है, श्रन्यथा नहीं। यह नीनों यातें परस्पर सम्बद्ध हैं।

भगवान् महावार ने दान, शील, तप और भावना मप को चतुर्विध धर्म प्रकृषित विया है वह इतना प्रभावशाली एवं श्रसंदिग्ध है कि उससे भगवान का धर्मचक्रवर्ची होना सिद्ध है श्रीर यह भी सिद्ध है कि वे छुद्य से सर्वथा श्रतीत हो चुके थे।

#### जिन ज्ञापक--

भगवान् छुद्य से अतीत होने के साथ ही जिन हैं।

ाग देष आदि आत्मिक शत्रुओं को पराजित करने वाला
जेन कहलाता है। राग आदि दोषों को जीतने के लिए कान
की अपेचा रहती है। राग देष आदि शत्रुओं को पहचानना
और पहचान कर उन्हें पराजित करने के उपायों को समसना,
क्षान के विना सम्भव नहीं है। क्षानी पुरुष ही रागादि को
पराजित कर सकता है।

यों तो श्रचेत श्रवस्था में पड़े हुए श्रात्मा में भी राग-द्रेण प्रतीत नहीं होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि श्रचेत श्रात्मा राग-द्रेण से रहित हो गया है। जो श्रात्मा श्रान के श्रालोक में राग-द्रेण को देखता है—राग-द्रेण के विपाक को जानता है श्रीर फिर उसे हेय समस्कर राग-द्रेण का नाश करता है, वही राग-द्रेण का विजेता है। उदाहरणार्थ- दुमुही 'साँप की एक जाति, जिसके दोनों श्रोर मुख होते हैं) को छेड़ने पर वह कुद्ध नहीं होती श्रीर सर्प छेड़ने से कोधित हो जाता है। दुमुही का कुद्ध न होना, कोध को जीत लेने का प्रमाण नहीं है। कोध न करना उसके लिए स्वमाविक है। लेकिन श्रगर कोई सर्प ज्ञानी होकर कोध न करे तो कहा जायगा कि उसने कोध को जीत लिया है, जैसे चएड- कोशिक ने भगवान् के दर्शन के पश्चात् कोध पर विजय प्राप्त करली थी। जिसमें जिस यृत्ती का उदय ही नहीं है, वह उस

वृत्ति का विजेना नहीं कहा जा सकता। श्रन्यथा समस्त यालक काम-विजेता कहलाएँगे। विजय संघर्ष का परिणाम है। विराधी से संघर्ष करने के पश्चात् विजय पाने वाला विजेता कहलाता है। जिसने संघर्ष ही नहीं किया इसे विजेता का महान् पर प्राप्त नहीं होता। संघर्ष श्रार विजय, देशों के लिए श्रान श्रनिवार्य है। श्रग्रान पुरुष, श्रगर श्रपने विरोधी को नहीं पहचानता तो वह संघर्ष में कैसे कूद सकता है! श्रीर श्रगर कृद भी पड़ता है तो विजय के साधनों से श्रमीम होने के कारण विजेता कैसे हो सकता है? इस प्रकार राग हेप पर विजय प्राप्त करने के लिए, प्रथम ही इनके सकप का श्रीर उनके विपाक का हान हो जाना श्रावश्यक है। समस व्यक्तर श्रानपूर्वक उन्हें जीतना ही सम्बा जीतना है।

भगवान 'जाण्य' खर्थात् ज्ञापक हैं। यद्यपि राग ग्राहि को जीतने से पहले भगवान् में केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, तथापि उन्हें चार निर्मल ज्ञान प्राप्त थे। इन ज्ञानां से भगवान् ने राग ग्राहि विकारों के स्त्रक्षप की ज्ञाना ग्रीर उन्हें जीतने के उपायां को भी ज्ञाना। तत्पद्यात् विकारों एर विजय प्राप्त की। तात्पर्य यह है कि भगवान् ने रागादि का ज्ञानकर ही उन्हें जीता था। इस कारण भगवान् 'ज्ञिणे' हैं श्रीर 'जाण्य' भी हैं श्रर्थात् राग श्रादि को जीतने वाले भी हैं। श्रीर उन्हें सम्यक् प्रकार से ज्ञानने वाले भी हैं।

शासकारों ने कहा है कि, अगर तुम कोच को जानते हो तो इस वात को भी जानो कि क्रोघ के बदले कोघ करने से क्रोघ नहीं मिटता। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि त्तमुम्माव घारण करते हैं ही कोध का अन्त आता है। 'इवसमेण हुए कोहं'। अर्थात तमा से कोध को जीतना, नाहिय।

श्राप दुकान पर बैठे हों श्रीर कोई श्रादमी श्राप से कंकर के वदले हीरा लेना चाहे तो श्राप बसे हीरा दे देंगे? नहीं!

अगर कंकर के बदले हीरा 'मिलता हो तो ले लेंगे या नहीं ? अवश्य। कोघ के बदले कोघ करना हीरे के बदलें में कंकर खरीदना है और कोघ के बदले समा घारण करना कंकर के बदलें हीरा लेना है। आप जो पसंद करें वही ले' सकते हैं।

श्रुकसर लोग गाली का बदला गाली से खुकाते हैं, लेकिन भगवान महाबीर का सिद्धान्त यह नहीं है। गाली के बदले गाली देने का नाम झान नहीं है। यदि कोई गाली देना है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेना झान है। मान लीजिए, किसी ने कहा-'तुम नीच हो'। जो झानी होगा वह यह गाली सुनकर विचार करेगा कि नीचता बुरी वस्तु है। यदि सुभ में नीचता है तो गाली देने वाला सत्य ही कह रहा है। श्रुभ शिक्षा दे रहा है। इस शिक्षा के लिए सुभे खुव्ध क्यों होना चाहिए? में श्रुपनी नीचता पर ही खुव्ध क्यों न होऊँ? फिर शिक्षा देने वाले पर कोध करना क्या नीचता नहीं है? सुभे श्रुपनी नीचता का ही त्याग करना चाहिए।

अगर कोई आदमी कहता है-आपके सिर पर काली टापी है। तो काली टोपी वाला पुरुष, अपने सिर से वह रोपी न हराकर उस पर नाराज़ हो, यह कीन-सा न्याय है! पर संसार में सर्वत्र यही मागड़ा चल रहा है। लोग अपने सिर की काली रोपी उतारते नहीं-श्रपने दुर्गुए देखते नहीं श्रीर दूसरे पर नाराज़ होते हैं।

भगवान् महावीर उत्कृष्ट द्यानी थे। वे भृत, भविष्य श्रीर वर्तमान काल के समस्त भावों के द्याता थे। द्यपने श्रपमान को भी जानते थे। मगर उन्होंने कोच नहीं किया। घोर से घोर उपसर्ग देने वाले पर भी मगवान् ने श्रपूर्व समा की वर्षा की—स्वयं शान्त रहे श्रीर उपसर्ग दाता की भी शान्ति पहुँचाई। इसी से भगवान् जिन श्रीर 'जाएए' कहलाए।

चौंसड इन्द्र, जिन अगवान् महावीर के चरणों में नमस्तार करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, उन भगवान् पर सामान्य अनार्थ लोग धूल फैंकें, उन्हें चोर कहकर बाँधें. मेदिया कहकर उनकी अबहेलना करें, स्ने मकान में ध्यान करते समय दुष्ट लोग उन्हें वहाँ से वाहर मगा दें, क्या यह अपमान की वात नहीं समसी जाती ? मगर इतना अपमान होने पर भी भगवान् ने इसे अपमान नहीं समसी। इस अपमान को भी भगवान् ने अपना सन्मान हो समसी और यह माना कि इसकी वहौलत मुसे शिव्र ही महाकल्याण की प्राप्ति होगी!

भगवान् का यह आदर्श श्रीर पवित्र चरित्र ही हमारा आदर्श होना चाहिए। अगर हम उस आदर्श पर आज ही न पहुँच सकें तो कोई शाने नहीं, मगर उसकी श्रीर आज ही चलना तो श्रारंस कर दें। थोड़ा-सा मी श्रीघ जांतने से

#### अन्तरात्मा में शान्ति का संचार होगा।

जिसने वास्तिविक कल्याण का मार्ग जान लिया है और उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साघ लिया है, उसे ही दूसरें के कल्याण करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया है, उसे दूसरे का कल्याण करने का अधिकार नहीं है। वह ऐसा कर भी नहीं सकता। भगवान् ने स्वयं राग-द्वेष की जीत लिया था, इसीसे उन्होंने दूसरों की राग-द्वेष जीतने का उपदेश दिया।

### बुद्ध-बोधक---

भगवान् ज्ञानवान् होने से श्रौर राग-द्वेष को जीतने से 'युद्ध' हो गये थे। सम्पूर्ण तत्त्व को जान कर राग-द्वेष को पूर्ण कपसे जीतने वाला 'बुद्ध' कहलाता है। भगवान् नाम के ही 'बुद्ध' नहीं, श्रपने सद्गुर्णों के कारण बुद्ध थे। 'बुद्ध' होने के साथ ही भगवान् 'बोधक' भी थे। जीव, श्रजीव श्रादि तत्त्वों का जैसा स्वरूप भगवान् श्राप जानते थे, वैसे ही स्वरूप का बन्होंने दूसरों को भी रुपदेश दिया है।

मगवान् का उपदेश, उनके केवलज्ञान का फल है। उस उपदेश में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो अत्यन्त अल्प ज्ञान के कारण हमें दिखाई न दें। फिर भी उनपर शंका करने का कोई कारण नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी में असत्य की सम्मावना ही नहीं की जा सकती। मगवान् ने स्वयं कहा है कि-अगर तुम्हें परलोक सम्बन्धी वातें नहीं दिखती हैं तो भी मेरे कथन पर विश्वास करो। कालान्तर में साधना के द्वारा तुम्हारा और मेरा स्वक्षप समान हो जायगा।

भगवान् ने गौतम से भी यही वात कही है कि यह वात में ही देखता और जानता हूँ। मगर मेरी वात पर विश्वास कर। तेरी और मेरी दृष्टि एक हो जायगी।

## मुक्त-मोचक---

भगवान् वाह्य एवं श्राभ्यन्तर ग्रंथि से मुक्त थे. श्रतएव उन्हें 'मुक्त' कहा गया है। यहां यह आशंका की जा सकती है कि वाह्य और श्राभ्यन्तर प्रंथि से सुक्त हुए विना कोई बुद्ध श्रीर वोधक नहीं हो सकता ! जो स्वयं वुद्ध है श्रीर दूसरा का वोधक है, वह प्रंथि से मुझ तो होगा ही। जैसे लखपति हुए विना कोई करोड़पति नहीं हो सकता। जो करोड़पति होगा उसका लखपति होना स्वयं सिद्ध है। फिर करोड़पति को लखपति वताने की क्या श्रावश्यकता है ? इसी प्रकार जो बुद श्रौर वोधक होगा वह श्रंथि से सुक्त तो होगा ही। फिर उसे 'सुक्रं' कहने की क्या ब्रावश्यकता है ! इस शंका का समा-धान यह है कि वाल जीवों के भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान् को यह विशेषण लगाया गया है। कुछ दाशीनक कहते हैं कि जो भगवान् हैं उनके पास अगर घन भी हो, स्त्री श्रादि भी हो तो भी क्या हाति है ? मगर यह उनका भ्रम है। जो वुद होगा, बोधक होगा, उसे मुक्त पहले ही होना चाहिए। मुक्त होने से पहले कोई युद्ध-बोघक नहीं हो सकता। इस भाव को समभाने के लिए भगवान् को मुक्त विशेषण लगाया गया है।

वहीं उपदेशक प्रमावशाली होता है जो स्वयं श्रपने उपदेश का श्रादर्श हो। जो पुरुष स्वयं ही श्रपने उपदेश के श्रनुसार नहीं चलता, उसका उपदेश प्रमाव जनक नहीं हो सकता। वीतिकार ने कहा है-

परोपदेशे पाणिडत्यं, सर्देषां सुकरं नृणाम्। धर्म स्वीयमनुष्ठानं, कस्यचित्तु महात्मनः॥

श्रंथीत्—दूसरीं को उपदेश देना सभी के लिए सरल है, मगर खयं धर्म का श्राचरण करने वाले महात्मा विरले ही होते हैं।

तात्पर्य यह है कि स्वयं घर्म का पालनं करने वाला ही धर्मोपदेश का अधिकारी हो सकता है। जो गुंक खयं सोने के कड़े पहनता है, वही अपने शिष्य को अगर चांदी के कड़े पहनते का निषंध करे तो उसका उपदेश चृथा जायगा। यही नहीं, बिक इस प्रकार के उपदेश से घृएता का पोषण होगा। अगवान ने अपिरिग्रह का उपदेश दिया है। उस उपदेश को प्रमावशाली बनाने के लिए यह स्वमाविक ही था कि वे स्वयं परिग्रह से मुक्त होते। परिपूर्ण चीतराग दशा में पहुँच जाने पर न किसी वस्तु को प्रहण करना आवश्यक होता है, न त्यागना ही। फिर भी भगवान आदर्श उपस्थित करने के लिए मुक्त थे। भगवान स्वयं मुक्त थे और अन्य प्राणियों को मुक्त बनाने वाले भी थे।

## सर्वज्ञ-सर्वदर्शी--

कुंछ दर्शनकारों के मत के श्रनुसार सुक्तात्मा जड़ हो जाता है। उसे बान नहीं रहता। सुक्तात्मा को बान होगा ते। वह सब वार्ते जानेगा श्रीर सब बार्ते जानने पर उसे राग-द्वेष भी होगा। राग-द्वेष होते से कर्म-चन्घ अनिवार्य हो जायगा कर्म-चन्घ होने से वह सुक्तता नहीं रहेगा। संसारी जीवों से इसमें कोई विशेषता न रह जायगी।

वुद्ध से किसी ने पूछा- मुक्तात्मा का स्वरूप क्या है ?? वुद्ध ने उत्तर दिया-दीपक के वुक्त जाने पर उसका जो स्वरूप होता है, वही मुक्ति का स्वरूप है। अर्थात् मुक्त होने पर आत्मा शून्य रूप हो जाता है।

विचार करने पर उक्त दोनों मत युक्ति-संगत प्रतित नहीं होते। ज्ञान, आत्मा का स्त्रमाय है। स्त्रमाय का नाध हो जाने पर स्त्रमाक्त्राम ठहर नहीं सक्का। अत्यय झान के साय आत्मा का भी नाश मानना पढ़ेगा। अगर मुक्त अव-स्था में आत्मा का नाश मान जिया जाय तो। फिर मोचा के तिये कान कछ उठायगा! कौन अपना अस्त्रीत्व गँवाने के लिए प्राप्त सुखों को त्याग कर तपस्या के कर उठाना पसंद करेगा! इसके आतिरिक्त झान से राग-हेप का होना कहना भी ठीक नहीं है। स्याँ र झान की वृद्धि होती है, त्याँ रराग-हेप की वृद्धि नहीं, वरन हानि देखी जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का परिपूर्ण विकास होने पर राग-हेप भी नहीं रहते। मुक्तात्मा पूर्ण ज्ञानी है अतपव इन में राग-हेप की उत्यति होना संमव नहीं है।

एक विकार ही द्सरे विकार का जनक होता है। श्रान्मा जर पूर्ण निविकार दशा माप्त कर लेता है, तय विकार का कारण परहने से उसमें विकार बत्यन्न होना श्रसंसव है। श्रान्य राग हर के सब से नुकानमा का जड़ सानना राचित नहीं है। इसी प्रकार श्रात्मा के विनाश को मोच् या निर्वाण मानना भी श्रमपूर्ण है। श्रगर श्रात्मा की सचा है, तो श्रात्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। जेले सर्वथा श्रसत् की हत्पित नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत् का सर्वथा विनाश भी नहीं हो सकता। जो है, वह सदैव रहता है श्रीर जो नहीं है वह कभी उत्पन्न नहीं होता। जिसे हम लोग वस्तु की उत्प्रित या विवाश समभते हैं, वह वास्तव में वस्तु की श्रव-स्थाश्रों का परिवर्जन मात्र है। वस्तु एक श्रवस्था त्यागती है श्रीर दूसरी श्रवस्था धारण करती है। दोनों श्रवस्थाश्रों में वस्तु की मूल सत्ता विद्यमान रहती है। इससे यह साबित है कि किसी भी वस्तु का मूल स्वक्ष कभी नष्ट नहीं होता। श्राधुनिक विश्वन श्रीर हमारा श्रनुभव इस सत्य की साची देता है। ऐसी श्रवस्था में श्रात्मा का सर्वथा नष्ट हो जाना कैसे माना जा सकता है?

मुक्तावस्था में श्रातमा की श्रखएड श्रीर शुद्ध सत्ता रहतरि है श्रीर मुकातमा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होते हैं। वह सभी कुछ जानते हैं, सभी कुछ देखते हैं। जानने श्रीर देखने में जो श्रन्तर है, उसे समक्ष लेना चाहिए। इदाहरणार्थ, एक पुस्तक श्रापंक सामने है। पुस्तक का रंग तो सभी देखते हैं, मगर इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस बात को सब नहीं जानते। इससे प्रतीत हुआ कि देखना तो सामान्य है श्रीर जानना विशेष है। मगवान् केवलझान से जानते हैं श्रार केवल दर्शन से देखते हैं। इस कथन से यह भी सिद्ध है कि सुकातमा, मुक्ति से जड़ नहीं हो जाते; वरन् उनकी चैतना सब प्रकार की उपाधियों से रहित, निर्विकार श्रीर शुद्ध स्व-कप में विद्यमान रहती है।

वदाहरण के लिए लॉर्ड की कोठी और शाहजहाँ का किला लीजिय। लॉर्ड की कोठी लॉर्ड से नहीं बनी है, शाह जहाँ का किला शाहजहाँ से नहीं बना है-अर्थात् उनकी हिइयों से उनका निर्माण नहीं हुआ है-किन्तु ईट. पत्थर, चूने आदि से बना है. तथापि जिस कोठी में लॉर्ड रहता है वह लॉर्ड की कोठी और जिस किले में शाहजहाँ रहता था वह शाहजहाँ का किला कहलाता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी आधार-आध्य के अमेद की विवला से ऐसा लोक व्यवहार होता है। मोच चेत्र में शिव जीव जाते और रहते हैं, इसलिए वह चेत्र मी शिव कहलाता है।

श्रथवा जहां स्थित की जाय वह स्थान कहलाता है। निश्चय नय से विचार किया जाय तो प्रत्येक वस्तु अपने ही स्वक्षप में स्थित रहती हे श्रीर विशेष क्षप से सिद्ध आत्मा तो अपने ही स्वक्षप में स्थित हैं। श्रतएव स्थान का तात्पर्य यहां जगह देव न समसकर श्रात्मा का सक्षप ही समसना चाहिए। जब स्थान का श्रथं श्रात्मा का स्वभाव है तो यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि देव को शिव क्यों कहा गया है?

भगवान् भहावीर इस समय सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुए थे। वे सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक थे। ऐसे भगवान् महावीर स्वामी राजगृही नगरी में प्रधारे।

भगवान को जाना तो है भोन्न में, लेकिन पघारे हैं वे राजगृही में। इसका क्या तात्पर्थ है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जगत् का उद्धार करना भगवान् का विरुद्ध है। इस विरुद्ध को निमाने के लिए ही भगवान् राजगृही में पघारे हैं। भगवान् स्वयं बुद्ध हो चुके हैं परन्तु संसार को . ़ बोध देने के लिए वह राजगृही में पघारे हैं।

यहां एक बात श्रीर भी लच्य देने योग्य है। वह यह कि भगवान को किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। फिर भी उनके लिए कहा गया है कि भगव न मोच्च के कामी होकर भी राजगृही में पघारे। इस कथन से यह स्चित किया गया है कि एक कामना सभी को करनी चाहिए, जिससे श्रन्य समस्त कामनाश्रों का श्रन्त हो सके। वह कामना है मोच्च की। मोच्च की कामना समस्त कामनाश्रों के च्चय का कारण है श्रीर श्रन्त में वह स्वयं भी चीण् हो जाती है। मोच्च के श्रितिर श्रीर किसी वस्तु की कामना न करके ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें, दूसरें को चाहे श्रालस्य श्रावे परन्तु मोच्च के कामी को श्रालस्य न श्रावे। भगवान प्रतिच्चण-चौवीसों घंटे जगत् के कल्याण् में ही लगाते हैं। हमें भी श्रपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि भगवान वीतराग थे, उन्हें अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहा था, अतएव वे जगत्- कल्याण में ही सम्पूर्ण समय व्यतीत करते थे, परन्तु हमारे मस्तक पर गृहस्था का भार है, संसार सम्बन्धी सैंकड़ों अपञ्च हमारे साथ लगे हैं। अगर हम अपना समस्त समय परे।पकार में ही यापन करें तो गाईस्थिक कर्त्तव्यों का समु- चित कप से पालन कसे हो सकता है ?

इसका उत्तर यह है कि भगवान् उस समय शरीरधारी थे। शरीरधारी होने के कारण भगवान् को शरोर सम्बन्धी ١

श्रनेक चेप्राप करनी ही पड़ती थां। फिर भी उनके लिए यह कहा गया है कि वे केवल मोक्त के कामी थे, श्रीर कोई कामना उनमें विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार ग्रगर श्राप यह विचार लें कि चलते फिरते, उठते चैठते, खाते पांते समय में श्रपने इप्र को न भूलूं श्रीर गृहस्थी के कार्य करते समय मां संसार के कल्याण का ध्यान वनाये रक्ख़ं, तो क्या गृहस्थी सम्बन्धी कार्य रक सकते हें ! नहीं। किसी भी कार्य को उदार मावना के साथ किया जाय तो वह कार्य विगड़ता नहीं है चरन् इसमें एक प्रकार का सीन्द्र्य श्रा जाता है।

श्रापके मुनीम ने श्रगर भोजन नहीं किया है तो श्राप उसे मोजन करने की प्ररणा करेंगे। श्रगर उसने निद्रा नहीं ली है तो श्राप उसे सोने की पेरणा करेंगे। श्राप समर्केंगे कि यह खिलाना श्रोर सुलाना हमारा ही काम है । यदि सुनीम खाएगा सोएगा नहीं तो हमारा काम यथावत् कैसे करेगा? इसी प्रकार श्राप श्रपने सुनीम को छुट्टी भी देते होंगे । वह श्रपने परिवार की सार सँभाल भी करता होगा, क्योंकि वह श्रपने परिवार की चिन्ता न करेगा तो श्रापकी चिन्ता कव करेगा ? तात्पर्य यह है कि जैसे मुनीम के निजी कार्य की मी श्राप श्रपने कार्य का श्रंग मानते हैं, इसी प्रकार श्राप श्रपने निज्ञी कार्य को भी संसार के कल्याण का श्रंग मान कर उस का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में विशालता का प्रवेश होगा। धौर स्रापके व्यवहार में प्रामाणिकता, नैतिकता एवं धार्मिकता का समावेश होगा। जीवन में जो जुद्र स्वार्थपरता दृष्टिगोचर होती है, उसका स्यान लोक कल्याण की भावना की प्राप्त होगा और इस प्रकार संसार में संघर्ष को प्रवलता का श्रन्त श्राकर प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का सहायक पूरक श्रीर उपग्राहक होगा। इस भावना से संसार में शान्ति का संचार होगा श्रीर श्रग्रान्ति का श्रन्त होगा।

सद्या सेवक अपने स्वामी की सेवा में किसी प्रकार की श्रुटि नहीं होने देना! भगवान् वीतराग आपके खामी हैं! उनकी सेवा इस माँति करे। कि उसमें किसी प्रकार की कमी न होने पावे। भगवान् की सेवा किस प्रकार की जा सकती है, यह जानने के लिए बारह वर्तों पर विचार करना चाहिए। भगवान् द्वारा प्रकपित बारह वर्तों को एक राजा भी पाल सकता है, आनन्द जैसा ग्यारह प्रतिमाधारी आवक भी पाल सकता है और पूर्णिया जैसा गरीय भी पाल सकता है। हाँ, शर्त यही है कि इनके पालन में किसी प्रकार का कपट न किया जाय।

पक मनुष्य भगवान् महावीर के मार्ग का दुश्मन बनने के लिए अपना विवाह करता है और दूसरा भगवान् का सेवक वनने के लिए करता है। इन दोनों के विवाहों में क्या अन्तर है! ऊपरी दृष्टि से चाहे अन्तर न दिखाई दे किन्तु वास्तव में दोनों में महान् अन्तर है।

खारे पानी में रहने वाली मछली को लोग मीठी कहते हैं। मला खारे पानी की मछली मीठी कैसे हो गई? मछली खारे पानी में रहती हुई मी इस प्रकार से श्वास लेती है कि जिससे खारापन मिटकर मीठापन श्रा जाता है। यद्यपि मछली ने मीठापन श्रपने लिए पैदा किया है, फिर भी जिझा-लोलुप दुंष्ट लोग कहते हैं कि यह हमारे खाने के लिए मीठी हो गई है। समुद्र की माँति यह मंसार भी खारा है। संसार के खारेपन में से जो मिठास उत्पन्न करत है वही सचा मक्त है। लेकिन आज के लोग खारे समुद्र से मीठास न निकाल कर खारापन ही निकालते हैं, जिससे आप भी मरते हैं श्रीर दूसरों को भी मारते हैं। मगर सच्चे मक की स्थिति ऐसी नहीं होती। मक्त संसार में रहना हुआ भी उसके खारेपन में नहीं रहता। वह समुद्र में मछली की मांति मीठास में ही रहता है।

कोई स्थलचर प्राणी दो-चार घंटे भी समुद्र में रहेगा तो मरने लोगा। मगर मछली समुद्र की तह तक चली जाती है किर भी नहीं मरती। वह श्रपने भीतर हवा का खजाना मर लेती है, जिससे श्रावश्यकता के समय उसे हवा मिलती रहती है। श्रतएत्र उसका श्वास नहीं घुटना श्रीर वह जीवित रहती है।

यह संसार खारा श्रांर श्रथाह है। इसमें देम घुट कर मरना समव है। लेकिन मक्त लोग श्रपने मीतर मगवद्-मिक स्पी ताजी हवा भर लेते हैं, जिससे वे इस संसार में फैंस कर मरते नहीं है। यद्यपि प्रकट रूप में मक श्रीर साधारण मनुष्य में कुछ श्रन्तर नहीं दिखाई देता, लोकिन वास्तव में उनमें महान श्रन्तर होता है। मक्त का श्रातमा मंसार के खारेपन से सदा बच्च रहता है।

मछली जब जल में गोता लगाती हैं, तब लोग समझते हैं कि मछली इब मरों। मगर मछली वहती है-दूबन वाला कोई श्रीर होगा। में इबी नहीं हूं। यह तो मेरी कीड़ा है। समुद्र मेरा कोड़ा स्थल है। इसी प्रकार भक्त जन संसार में भल ही दीखते हों, साधारण पुत्रवों को मांति व्यवहार नहीं की दरते हों, मगर उनको मावना में ऐसी विशिष्टता होती है कि संसार में रहते हुए भी वे संसार के प्रभाव से विचे रहते हैं। वे संसार समुद्र के खारेपन से विक्षग रह कर मिठास ही ग्रहण करते हैं।

श्रगर श्राप सागर में मछली की मांति रहेंगे तो श्रानंद की प्राप्ति कर सकेंगे। श्रगर श्राप श्रासकि के खारेपन से न बच सकेंगे तो दुःस के पहाड़ श्रापके सिर पर श्रा पहेंगे।

पामर प्राची चेते तो चेताऊँ तोनरे !
खोलामा थी धन खोयो, धूल थी कपाल धोयो,
जावापणूं तारो जोयोरे !! पामर० !!
हजी हाथमां छे बाजी, करी ले प्रमु ने राजी !
तारी मूड़ी थशे ताजी रे !! पामर० !!
हाथमां थी बाजी जासी, पाछे पहताबो थासी !
पछे कलू न करी सकासी रे .!पामर०!!

दलपत किन ने कहा है कि यदि त् चेते तो तुभी चेताऊँ। मिनाँ। आप भी अपने आतमा को चेताओं कि—'रे अविवेकी! तू क्या कर रहा है? तू कीन है? कैसा है? और किस अवस्था में आ पड़ा है? जाग। अपने आपको पहचान! अपने असली स्वक्ष को निहार! अम को दूर कर! अझान को त्याग! उठ खड़ा हो। अभी अवसर है। इसे हाथ से न जाने दे। पेका स्वर्ण अवसर बार-बार हाथ नहीं आता। बुद्धिमान पुरुष की तरह अवसर से लाभ उठा लें। अगर आप अपने आपको इस प्रकार चेताओं तो उठ खड़े हो ओं। दूसरीं का चेताना उतना हपयोगी नहीं हो सकता। अपने आपको

श्राप हीं जागृत करना चाहिए । सोचना चाहिए कि—में करने योग्य कार्य को छोड़े वैठा हूँ श्रीर न करने योग्य कार्यों में दिन-रात रचा-पचा रहता हूँ। श्रगर ऐसी ही स्थिति यनी रही तो वाजी हाथ से निकल जायगी। एक चार हाथ से बाजी निकल जाने पर फिर ठिकाना लगना कठिन है। फिर तो यहां भी दुःख ही दुःख है श्रीर वहां भी दुःख ही दु ख है। श्रोर प्राणी! तू इतना पाप करता है सो किस प्रयोजन के लिए ! कितना-सा जीवन है तेरा, जिसके लिए इतना पाप करता है।

## पानी में पतासा तन का तमाशा है!

यह जीवन कुछ ही समय का है। इस श्रह्णकालीन एक जीवन के लिए इतना काम करते हो—रात-दिन पर्साना वहाते रहते हो। मगर भविष्य का जीवन तो श्रनन्त है। उस की भी कभी चिन्ता करते हो है क्या तुम यह सममते हो कि सदा—सर्वदा यहां जीवन तुम्हारा स्थिर रहेगा? श्रंगर तुम्हारे श्राँखें हैं तो दुनिया को देखे। क्या कोई भी सदा के लिए स्थिर रहा है या तुम्ही श्रकेले इस दुराशा में फँसे हो। एक समय श्रायगा—निश्चित समभो कि वह समय वहुत दूर नहीं है, जब तुम्हारा चैमब तुम पर हँसेगा श्रीर तुम रोते हुए हसे छोड़ कर श्रद्धान दिशा की श्रोर प्रयाण कर जाश्रोगे।

वर्तमान जीवन स्वल्पकालीन है और भविष्य जीवन अनन्त है। इसलिए हे मद्र पुरुष ! वर्तमान के लिए ही युझ न कर, किन्तु भविष्य को मंगलमय वनाने दी भी चेएा कर। साधारणतया श्रायु के सौ वर्ष माने जाते हैं, यद्यपि सब इतने समय तक जीवित नहीं रहते। इसमें से दस वर्ष बचपन के गये श्रीर बीस वर्ष तक पढ़ाई की। इस तरह कीस वर्ष निकल गये। श्रेष सत्तर वर्ष के श्राराम के लिए यदि बीस वर्ष तक पढ़ने की मिहनत बठाते हो तो श्रनन्त काल के सुख के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए ! जिसकी वदौलत सदा-सर्वदा के लिए सुख मिल सकता है उस धर्म के लिए जरा भी उत्साह न होना कितने वड़े दुर्भाग्य की बात है! मगर श्राजकल सर्वत्र यही दृष्टिगोचर हो रहा है कि माँ, दासी बन रही है श्रीर दासी, रानी बन रही है। श्रस्तु।

सुघर्मा सामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं कि भगवान् मोच के कामी हैं, श्रमी मोच में पहुँचे नहीं हैं। इस प्रकार मोच कामी भगवान् महावीर राजगृह नगर के गुणशील वाग में पघारे।

भगवान् मोल के कामी हैं, श्रव तक मुक्ति में नहीं पहुँचे हैं, यह बात इसलिए कही गई है कि मोल को प्राप्त हो जाने वाले बोलते नहीं हैं। उनके बोलने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता है श्रीर भगवान् ने उपदेश दिया है। मोल में पहुँचे हुए उपदेश नहीं देते, किन्तु देहधारी ही उपदेश देते हैं।

कई लोगों की मान्यता यह है कि हमारे वेद अपी क्षेय हैं। अर्थात किसी पुरुष के उपदेश से उनकी रचना नहीं हुई है वरन् वह आप ही प्रकट हुए हैं —अर्थात अनि काल से चले आये हैं। मगर जैन धर्म की मान्यता ऐसी नहीं है। शब्द, ध्वनि रूप हैं और ध्वनि तालु, कंठ, ओष्ठ आदि स्थानों से ही उत्पन्न होती है। तानु, कंड ग्रांटि स्थान पुरुष के ही होते हैं, इसलिए शब्द पान्पेय ही हो सकता है-श्रणीरूपेय नहीं। विना योले यचन नहीं होने, इसी यात की स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकारों ने यह उल्लेख किया है कि भगवान् उपदेश देने समय मोक में पहुँचे नहीं थ, किन्तु मोक्त के कामी थे। कामी से मतलव ह प्राप्त करने वाले।

प्रश्त -भगवान् पूर्ण रूप से वीतराण है। उनका द्धार्य चला गया है। मोहनीय कर्म सर्वथा चीए हो गया है, फिर उनमें कामना कैसे हो सकतो है? कामना मेह का विकार है तो निमेंहि में वह कैसे संभव है?

उत्तर—भगवान में वस्तुतः कामना नहीं है, फिर भी उपवार से उन्हें मुक्तिकामी कहा गया है। कोई कोई वस्तु असली स्वरूप में नहीं होतो, लेकिन स्ममान के लिए उसका आरोपण किया जाता है। जैने-जब किसी वस्तु में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं देगी तम सममाने के लिए कहते हैं कि यह घोड़ा है। यद्यपि है वह चित्र है मगर आकार का जान कराने के लिए उसे घोड़ा कह देते हैं। ऐसा करने को उपचार कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक स्थलों पर उपचार से भी काम लिया जाता है। यहां भी उपचार से अभिलापा मानी है।

भगवान् को और कोई श्रभिलाषा नहीं है. केवल मोज् की श्रभिलाषा है, इस कथन का उद्देश्य यह है कि संसार के भाणी श्रन्यान्य सांसारिक श्रमिलाषाओं का परित्याग करके केयज मोज् की ही श्रभिलाषा करें। जय तक कथाय का योग है तम तक श्राशा-कामना चनी ही रहती है। इसलिए और श्राशा न करके केवल यही श्राशा करो। कहा भी है-

## मोचे भवे च सर्वत्र निस्पृहो ग्रुनिसत्तमः।

त्रर्थात्—उच श्रवस्था को प्राप्त सुनि-केवली प्या मोक् श्रीर क्या संसार-सभी विषयों में निस्पृह ही होते हैं। श्रीर भी कहा है-

# यस्य मोचेऽप्यनाकांचा स मोचमधिगच्छति।

श्रर्थात् – जिस महापुरुष को मोच की भी इच्छा नहीं रष्ट जाती, जो पूर्ण रूप से निरीह वन जाता है, जिसका मोह समूल नष्ट हो जाता है वहीं मोच प्राप्त करता है।

भगवान के लिए जो विभिन्न विशेषण यहां दिये गये हैं, उनने उनका अन्तरंग परिचय मिल जाता है। भगवान की बाह्य विभृति का भी शास्त्र में वर्णन है। मस्तक से पैरों तक शरीर का, अशोक चूज आदि आड महाप्रातिहायों का, चौंतीस अतिशयों का, पैतीस गुणों का। अतिशय सम्पदा और उपकार गुण का परिचय यहां संज्ञेप में सुनाया जाता है।

भगवान् के केश सुजमोचन रहा के समान हैं। अथवा नील, काजल या मतवाले अमर के पंखों के समान कृष्णता लिए हुए हैं। वह केश वनस्पति के गुच्छे के समान हैं और दिल्ला दिशा से चक्कर खाकर कुएडलाकार हो गये हैं।

केश का वर्णन करके टीकाकार ने पाठ को संकुचित कर दिया है और पदतल का वर्णन किया है। भगवान के पद-तल (पैरों के तलुवे) रक्ष वर्ण, के कमल के समान कोमल और सुन्दर हैं। रीकाकार ने विस्तारभय से अन्य अवयवों का वर्णन न करके उववाई सूत्र का उक्केख कर दिया है। तात्पर्य यह हैं कि उववाई सूत्र में भगवान् के अद्गोपाड़ों का जो वर्णन पाया जाता है वही वर्णन यहाँ भी समभ लेना चाहिए।

प्रधान पुरुष के श्रार में १००% प्रशस्त लक्षण होते हैं। मगवान के श्रार में वह सभी लक्षण विद्यमान हैं। मगवान का धर्मचक्र, धर्मञ्जञ, चाँवर, स्फटिक रत्न के पाद-पीठ सहित सिंहासन श्रादि श्राकाश में चल रहे हैं।

इस बाह्य श्रीर श्रंतरंग विभूति से विभूषित भगवान् महावीर श्रोदह हजार मुनियों श्रीर छत्तीस हजार श्रार्थिकाश्रों के परिवार से घरे हुए हैं।

यह श्राशंका की जा सकती है कि पचास हजार साधु-साध्वयों का परिवार भगवान के साथ था, या यहाँ परिवार की संख्या मात्र बताई गई है ! इसका समाधान यह है कि यहां दोनों ही अर्थ निक्ल सकते हैं। अर्थात् इस परिवार का साथ रहना मी समका जा सकता है और परिवार इतना था, यह मात्र भी समका जा सकता है।

इस काल में इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार होने में बहुत सी वातों का विचार हो सकता है, लेकिन जिस समय का यह वर्णन है उस समय के लोगों का प्रेम, उस समय के गृहस्थों की दशा, श्रादि वातों पर ध्यान देने से यह बात मालूम हो जायगी कि इतने साधु साध्वियों के एक साथ विदार करने में किसी प्रकार की श्रसुविधा नही हो सकती। श्रकेले श्रानन्द श्रावक के यहां चालीस हजार गायें थीं। इस श्रावक के घर कितने साधुश्रों की गोचरी हो सकती थी, यह सरलता से समभ में श्रा सकता है।

इस कथन से यह अभिप्राय नहीं समभाना चाहिए कि सब साधु-साध्वी एक ही साथ विहार करते थे। शास्त्र में अलग-अलग विहार करने के प्रमाण भी विद्यमान हैं। जैसे-स्य-गडांग सूत्र में गौतम स्वामी के अलग विहार करने का उन्नेख मिलता है। केशी स्वामी से चर्चा करने के लिए भी गौतम स्वामी ही गये थे। उस समय भगवान साथ नहीं थे। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि साधु अलग-अलग भी विहार करते थे।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। केवलकानी के लिए दूर या पास में कोई अन्तर नहीं है। इनके लिए जैसे दूर, वैसे ही पास। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय 'कि भग-वान इतने परिवार से घिरे हुए पघारे, तब भी कोई असंगति नहीं है।

भगवान चौदह इजार साधुश्रों श्रीर छुचीस हजार श्रार्थिकाश्रों के परिवार से घिरे हुए, अनुक्रम से अर्थात् श्रागे यहा श्रीर पीछे छोटा—इस क्रम से ग्रामानुग्राम यानी एक ग्राम से द्सरे प्राम में विहार करते हुए पंचारे।

कु ज़ लोगों की ऐसी भ्रममय घारणा है कि महापुरुष आकाश से उड़कर आते हैं-वे साधारण पुरुषों की माँति पृथ्वी पर नहीं चलते । इस घारणा का विरोध करने के लिए ही भगवान के विहार का यह वर्णन किया गया है । भगवान महाधार आकाश में उड़कर नहीं चलते थे, किन्तु आमानुआम विहार करते हुए पधारते थे। पिन्थों की भाँति उड़ना महा-

#### पुरुषों का विहार नहीं है।

इसके अतिरिक्त चाहे प्राम हो या नगर हो, भगवान की दृष्टि सभी जगह रहने वाले सभी जीवा पर समान थी। इसी कारण वे पैदल श्रीर ग्रामानुप्राम विचरते थे, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार वृम वृम कर कल्याण करने के कारण भगवान् को जंगम तीर्थ कहा है। दूसरी चात यह है कि शहरमें रहने वाले लोगों में वैसी प्रेम भावना प्रायः नहीं होती जसी प्रामीणों में होती है। प्रामीणों पर थोड़े ही उपदेश का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका हृद्य विशेष सरल होता है श्रीर उनका जीवन भीं श्रपेकास्त सात्विक श्रीर श्रलप्रवृत्ति वाला होता है। इसलिए मगवान् प्रामा-नुत्राम होते हुए पर्घार जिनसे त्राम्य जनता का भी कल्याण हो। श्राज भी पैदल विचरने वाले जानते हैं कि नागरिकों की श्रोपचा प्रामीणों में कितनी श्राधिक श्रद्धा श्रीर कितना श्रधिक प्रेम पाया जाता है। उनमें त्याग-वराग्य भी अधिक होता है श्रौर वे मुनियों को उच्च एवं श्रादर की हाप्रे से भी देखते हैं। व्रामीणों में इत्साह भाष भी कहीं ब्रधिक पाया जाता है।

, पैदल विहार करने में संयम का भी धानन्द होता है। जो रेल से यात्रा करते हैं उन्हें पैदल यात्रा के आनन्द की कल्पना भी नहीं हो सकती।

श्रवुक्रम से पैदल ग्रामानुग्राम विहार करने का वृत्तान्त पीछे होने वालों के लिए लिखा गया है, जिससे भगवान् के पुनीत पथ पर चलने वालों को भगवान् के विहार की रीति मालूम हो श्रीर वे भी इसी प्रकार विहार करें। श्रन्यथा भगवान् तो वीतराग थे। इनके लिए नगर और ग्राम में कोई

भगवान् महावीर इस प्रकार विहार करते थे जिससे शरीर को विशेष कष्ट न हो अर्थात् वे सुखे सुखे विहार करते थे। इस प्रकार विहार करते हुए भगवान् राजगृह नगर के गुणशील नामक बाग में पघारे। वहां पघार कर यथायोग्य अवग्रह करके तप-संयम से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे।

भगवान् तीन लोक के नाथ हैं। जन्म समय में इन्द्र उत्सव मनाते हैं। समस्त देवेन्द्र, इनकी सेवा करने में छता-र्थता श्रनुभव करते हैं। छत्र-चामर श्राकाश में चलते हैं। उनका श्रान्तरिक श्रीर देविनिर्मित्त बाह्य वैभव श्रनुपम होता है। फिर भी भगवान् की श्रगर एक तिनके की श्रावश्यकता हो तो माँगकर ही लेते हैं। जो वस्तु संयम में उपयोगी नहीं है उसे लेने का तो पहले से ही त्याग है, मगर संयम में काम श्राने वाली वस्तु थों में से तिनका जैसी तुच्छ चीज़ भी वह विना मांगे नहीं लेते। इस श्रनुपम त्याग के प्रभाव से ही, छत्र चामर श्रादि श्राकारा में चलते थे।

भगवान् के छत्र-वामर श्रादि श्राकाश में चलते थे, लेकिन वह यह नहीं कहते थे कि हमें किसी से याचना करने की क्या श्रावश्यकता है, सब हमारा ही है। ऐसा कहना होंगियों का काम है। इसी कारण शास्त्रकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान् ने उस वाग में ठहरने की श्राहा ली श्रोर तप-संयम में विचरने लगे। जब भगवान् स्वयं एक तिनका भी विना मांगे नहीं लेते थे – एक तिनके को भी श्रपना नहीं मानते थे, तो मुनियों को सोचना चाहिए कि वे भी विना याचना के कोई वस्तु कैसे प्रहण कर सकते हैं ?

जय भगवान् राजगृह के गुज्शील नामक उद्यान में पघारे, तव भवनपति, वाणव्यन्तर, ल्योतियी श्रौर वैमानिक जाति के देवगण भगवान् को वन्दना करने के लिए किस भकार श्राये, कैसे वैठे, इत्यादि वार्तो का वर्णन उववाई सूत्र में विस्तार से पाया जाता है।

भगवान् के पंघारने का समाचार राजगृह नगर में पहुँचा। जहाँ दो पंघ, तीन पंथ और चार पंथ मिलते थे. वहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर आपस में बात करने लगे-देवानुपिय। अमण भगवान् महावीर यावत् सम्पूर्ण तीर्थं कर गुणों से विराजमान अपने नगर के गुण्गील अधान में. समर्थ होने पर भी आज्ञा माँग कर तप-संयम में विचरते हैं। तथा-क्ष आरहंत भगवान् के नाम और गुणों के समरण का फल मी अपार है, तो भगवान् के सन्मुख जाकर उन्हें वंदना करने से कितना फल होगा ? हसलिए अविलम्य चलें, और मगवान् महावीर को वंदना करके, नमस्कार करके उनके मुखारावन्द से धर्मीपदेश सुने।

इस प्रभार परस्पर वार्त्यालाप करके उप्रवंशीय, भोग-वंशीय आदि राजकुमार, नगर के श्वन्य लोग तथा राजा श्रीएक और रानी चेलना, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर सवार क्षेकर भगवान् को वंदना करने आये। सब ने भगवान् को विधि पूर्वक वंदन नमस्कार किया। श्रेणिक राजा, चेलना रानी श्रीर समस्त परिषद् को सर्वाजुगामिनी भाषा में श्रर्थात् सभी की समभ में श्राने वाली
भाषा में, भगवान् ने धर्मीपदेश दिया।

प्रथम तो भगवान् सर्वेष्ठ हैं-सब के मन की बात जानते हैं। दूसरे भगवान् का श्रतिशय ही ऐसा है कि वे प्रत्येक की ऐसी भाषा में घमतत्त्व समका सकते हैं, जिस भाषा में वह समक्ष सकता हो। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि भगवान् द्वारा प्रकृपित घमतत्त्व सभी की समक्ष में सरक्षता से श्रा जाय। इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया जाता है।

जंगल में रहने वाला एक जंगली मनुष्य कहाँ जंगल में जा रहा था। इसके साथ इसकी चार कियाँ भी थीं। वह अपनी चारों कियों पर समान भाव से प्यार करता था। चलते चलते रास्ते में एक स्त्री ने कहा-'अगर आप गायन गावें तो में स्वर से स्वर मिलाऊँ'। दूसरी स्त्री ने कहा-'मुक्ते प्यास लगी है, पानी पिलाइए'। तीसरी ने कहा-'मुक्ते भूखं सता रही है, कहीं से कोई शिकार करो तो पेट की ज्वाला शान्त ककँ'। चौथी बोली-'में बहुत थक गई हूँ, विस्तर कर दो तो मैं सो जाऊँ'।

चारों कियों की बात एक दूसरी से विरुद्ध है। लेकिन इस पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया, जिससे चारों का समाधान हो गया। चारों ही अपनी अपनी बात का उत्तर पा गईं। जंगली ने चारों की वात के उत्तर में कहा-'सर नहीं'।

पाकृत भाषा में 'स्वर' के स्थान पर सर होता है। 'सर नहीं' इससे यह मतलव निकला कि मैं गाऊँ क्या, मेरा

स्वर तो चलता ही नहीं है। 'सर नहीं' इस उत्तर से पहली स्त्री यह समसी कि इनका कएठ नहीं चलता है, इसलिए यह गा नहीं सकते। दूसरों स्त्री ने जल माँगा था। 'सर नहीं' इस उत्तर से बह यह समसी कि तालाव नहीं है, यह पानी कहाँ से लावें! तीसरों ने शिकार करने के लिए कहा था। 'सर नहीं' इस उत्तर से वह समसी कि जब सर अर्थात् वाए ही नहीं तो यह शिकार कैसे कर सकते हैं! सर अवसर को भी कहते हैं। चौथी स्त्री ने विस्तर करने की वात कही थी। वह समसी कि अमी विस्तर करने का अवसर नहीं है-मला राह चलते सोने का अवसर कहाँ!

इस प्रकार पुरुष के एक ही उत्तर से चारों क्रियाँ सन्तुष्ट हो गई। श्रर्थात् उन्हें श्रपनी-श्रपनी वात का उत्तर मिल गया।

तात्पर्य यह है कि जब एक साधारण जंगली मी ऐसा, उत्तर दे सकता है कि जिससे चारों स्त्रियाँ एक ही बात में अपना-अपना उत्तर पा सकती हैं तो जो समस्त विद्याओं के स्वामी हैं-जिन्हें सम्पूर्ण विद्याएँ कएउस्थ हैं, वे मगवान् यदि सवीनुगामिनों भाषा वोलें तो क्या श्रास्त्रर्थ की बात है ?

मगवान् ने जो घर्मदेशना दी, उसकी मी संदित वर्णन दिया गवा है। उसका मूज वह है कि मगवान् ने अस्तिकाय की यात कहां और कहा कि लोक भी है।

'लोक' किसे कहते हैं ? लोक-विलोक्ते घानु से लोक याद्य निष्पन्न हुम्रा है । 'लोक्यते इति लोकः म्रायति जो दस्ता जाय वह लोक है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि सब को समान तो दिखता नहीं है, इस कारण लोक एक न रहकर अनेक हो आएँगे। इसका उत्तर यह है कि केवल ज्ञान से-निरावरण दृष्टि से जो देखा जाय वही लोक है। निरावरण दृष्टि. भिन्न प्रकार की नहीं होती, अतएव लोक की एक रूपता में कोई बाधा नहीं आतीं।

प्रश्त-जो केवलज्ञान से देखा जाय वह लोक है, ऐसा अर्थ मानने पर अलोक भी लोक कहलाएगा, क्योंकि केवल-जान द्वारा अलोक भी देखा जाता है ?

उत्तर-यद्यपि केवलहाती लोक श्रीर श्रलोक-दोनों को ही देखते हैं, फिर मी सिर्फ देखने मात्र से ही श्रलोक, लोक नहीं हो सकता। केवली मगवान् श्राकाश के जिस प्रदेश को पंचास्तिकायमय देखते हैं उस प्रदेश की संद्रा लोक है और जिस श्राकाश-विमाग को पंचास्तिकाय से शूच्य शुद्ध श्राकाश रूप में देखते हैं इसकी संद्रा श्रलोक है। इस प्रकार लोक श्रोर श्रलोक का विमाग होने से किसी प्रकार की गढ़-बढ़ी नहीं होती।

श्रलोक का श्रर्थ 'न देखा जाना है। मगर यह 'ने देखा जाना' क्षान की न्यूनता का परिचायक नहीं है। जब कोई वस्तु विद्यमान हो मगर देखी न जाय तो दृष्टि की न्यूनता समभी जायगी। जहाँ वस्तु न हो वहाँ श्रगर वह नहीं दिखाई देती तो उसमें हिए सम्बन्धी कोई दोष नहीं माना जा सकता। मान लीजिए एक जगह जल है श्रीर दूसरी जगह स्थल है। स्थल की जगह श्रगर कोई जल के विषय में पूछे तो यदी कहा जायगा कि यहाँ जल नहीं है। वास्तव में वहाँ जल है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस प्रकार भगवान के केवलशान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है. लेकिन जहां बन्होंने पांच श्रस्तिकाय देखे उसे तोक कहा श्रीर जहाँ एक ही श्रस्तिकाय-लोक दिखाई दिया उसे श्रलोक कहा । वास्तव में वहाँ एक ही श्रस्तिकाय है, श्रेप चार श्रीस्तिकाय हैं ही नहीं तो दीखते कहाँ से?

प्रश्न-श्रलोक, लोक में क्यों नहीं मिल जाता ? समुद्र में मर्यादा है इसलिए वह स्थल से नहीं मिलता ! लेकिन लोक-श्रलोक के बीच में क्या कोई दीवार है जो श्रलोक को लोक के साथ नहीं मिलने देती ? जीव नरक से निकल कर सिद्धशिला तक चौदह राजू लोक तक जाता है, फिर क्या कारण है कि लोक के जीव श्रलोक में नहीं जाते ?

उत्तर-हम जब किसी वस्तु के बीच का श्रंग देखते हैं तो यह समस लेते हैं कि इसका ध्रादि श्रौर श्रन्त भी कहीं श्रवश्य होगा। इसी प्रकार स्थूल लोक हम मध्य में देखते हैं 'तो उसकी श्रादि श्रौर श्रंत भी कहीं होगा ही। जब श्रादि श्रौर श्रंत है तो सीमा हो ही गई। इसके श्रातिरिक पदार्थ जहाँ के तहाँ वन रहेंगे तभी लोक श्रौर श्रलोक का नाम रहेगा। श्रगर लोक के पदार्थ श्रलोक में गये तो लोक श्रौर श्रलोक नाम रहेगा ही क्यों? ऐसी स्थिति में तो लोक-श्रलोक के प्रथक् र नाम ही मिट जायँगे।

प्रश्त-लोक के पदायाँ को अलोक में न जाने देने वाली शिक्त क्या है ? एउ थें का अलोक में जाने देने से कौन रोकता है ?

उक्क रही को श्रक्षिक में न जाने देने वाली शिक्क धर्मास्ति के जहाज श्रीर मञ्जूली को यद्यपि पानी नहीं चलाता किन्तु पानी के बिना उनका चलना संभव भी नहीं हैं। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय किसी पदार्थ को प्रेरित करके गित वहीं कराता, फिर भी धर्मास्तिकाय के विना जीव और पुद्गल की गित नहीं हो सकती। धर्मास्तिकाय जल के समान है। जहां धर्मास्तिकाय कपी जल भरा है वहीं जीव और पुद्गल जाते हैं। जहां धर्मास्तिकाय नहीं है वहां उनका गमन होना असंभव है। इस प्रकार लोक के पदार्थों को अन् लोक में न जाने देने का निमित्त धर्मास्तिकाय है।

## प्रश्न-लोक चौदह राजू प्रमाण ही क्यों है ?

उत्तर—प्रकृति से ही लोक इतना बड़ा है। अगर किसी ने लोक का निर्माण किया होता तो कहा जा सकता था कि उसने इतना बड़ा ही क्यों बनाया? और बड़ा या छोटा क्यों नहीं बनाया? लोक तो प्राकृतिक ही अनादि काल से इतना बड़ा है। उसके विषय में क्यों और कैसे को अवकाश नहीं है। अनि उष्ण क्यों है? जल शीतल क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि-

## स्वभावोऽतर्कगोचरः।

अर्थात्—स्वमाव में किसी की तक नहीं चलती।

रसी प्रकार लोक का पूर्वीक परिणाम स्वामाविक है। हि उसमें तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। लोक का जो स्वामाविक परिमाण है उसे शास्त्रकारों ने वतला दिया है।

धर्मास्तिकाय पदार्थ जैन शास्त्र के सिवाय और कहीं नहीं है। खोज तो बहुतों ने की, मगर केवलक्षानी के सिवाय इस पदार्थ को कोई न यता सका। लोक ग्रलोक की हरणना वहुतों ने की है, लेकिन लोक ग्रलोक के विभाग कावास्तविक कारण जैन शास्त्र के श्रातिरिक्त श्रीर कोई न यतला सका। यही परिपूर्ण हान का परिचायक है।

भगवान् यही उपदेश दे रहें है कि 'हे जगत् के जांवां! लोक भी है और अलोक भी है' इस प्रकार उपदेश देकर भगवान् ने लोकं-अलोक का अस्तित्व यता दिया मगर हमें अपने कर्त्तव्य का भी विचार करना चाहिए।

मानव डर रे।
मानव डर रे चौरासी में घर है रे, मानव डर रे।
त् तो जायो छे यो घर म्हारो रे,
प्रायी थारे न चलसी लारो रे,
थाने वाल ने करसी छारो रे, मानव डर रे॥

भगवान् ने लोक का श्रस्तित्व इसलिए वतलाया है कि जगत् के जीव संसार से भयभीत श्रोर विरक्त हों। हे जीव ! त् किस सम्पदा पर गर्व कर रहा है !

एक वालक को उसका शिक्त नक्शा वता रहा था।
वालक का पिता भी वहीं वैठा था। वालक ने अपने पिता से कहा-पिताजी, देखिए इस नक्शे में कंने कैसे पदार्थ वताये गये हैं। लेकिन पिताजी, आप एक मिल के मालिक हैं। उस मिल ने वहुत-सी जगह रोक रक्खी है। वह मिल इस नक्शे में कहाँ है ! मैंने वहुत खोजा, मगर अपना मिल नक्शे में कहाँ नहीं मिला। आप वतलाइए वह मिल इसमें कहाँ है !

वालक की वात सुनकर पिता ने कहा-भोले यद्ये! जिस नक्शे में इतना वड़ा देश वताया गया है उसमें अगर एक एक मिल वताया जाय तो कैसे काम चलेगा? जिस नक्शे में कलकत्ता और वम्बई जैसे विशाल नगर भी एक एक विन्दु में वतलाये हैं, उसमें एक मिल का क्या पता चलेगा?

बाजक ने कहा-श्राप श्रपने मिल को वहुत वड़ा वत-लाते थे, इसिलए मैंने पूछा। लेकिन इस देश के नक्शे में ही जब श्रापके मिल का पता नहीं है तो दुनिया के नक्शे में उस का क्या पता लगेगा? वह मिल चाहे जितना बड़ा हो मगर दुनिया में उसका कुछ भी स्थान नहीं है।

बालक की यह बात सुनकर पिता का गर्व शान्त हो गया। उसने सोचा-बालक की इस भोलेपन की बात में कितना महान् तथ्य छिपा हुआ है ? मैं जिस पर गर्व करता हूँ, वह दुनिया की दृष्टि में नगर्य है — तुच्छ है !

शानियों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव जन्म मरण न कर चुका हो। इस जीव ने सम्पूर्ण लोक में अनन्त चक्कर काटे हैं, फिर भी यह जैसा का तैसा है। अतएव ममता त्याग कर समता घारण करना हो सार है।

श्राप कहेंगे-हमें क्या करना चाहिए १ इसका उत्तर यह है कि नक्शे में श्रापका घर न होने से श्राप नक्ष्या बनाने वाले पर दावा नहीं करते हैं। इतनी निस्पृष्टता एवं उदारता श्राप में है ही। इस निस्पृष्टता श्रीर उदारता की श्रांगे बढ़ाश्रो। जैसे थोड़े से जीवन के लिए घर बनाते हो, वैसे ही श्रनन्त जीवन के घर का सोच करो। इन्द्र ने नीम राजि से कहा था—

पासाएकारइत्तार्खं, बद्धमाखिगहाखिय । वालग्गपोइयात्र्योय, तत्र्या गच्छिसिखत्तिया ॥ उत्तराध्ययन ६ वां अ०

श्रर्थात् -पहले श्राप ऐमा घर वनाइए, जिसे सारा संसार देखे, फिर चाहे दीचा ले लेना।

इसके उत्तर में राजिंधें निम ने कहा —

संसयंखलुसोक्जण्र्इं, जोमगोक्जण्ड्घरं । जत्थेवगन्तुमिच्छेजा, तत्थकुविज्जसासयं ॥ उत्तराध्ययन ६ वां ऋ०

मित्र ! तुम्हारा कहना ठीक है. परन्तु जिसे यहां से परलोक जाने में संशय हो, वह मले यहां घर बनावे । जिसे परलोक जाने का विश्वास है—परलोक के घर के संबंध में संशय नहीं है वह यहां घर क्यों बनावें ? वह वहीं अपना घर क्यों न बनावें ? यहां थोड़े दिन रहना है तो घर बनाने की क्या आवश्यकता है ? घर तो कहीं बनाना ही है, सो ऐसी जगह घर बनाना होगा जहां सदैव रह सकें —जिसे छोड़कर फिर भटकना न पड़े। राह चलते, रास्ते में घर बनाना बुद्धिमत्तां नहीं है।

मित्रा ! एक श्रहणकालीन जीवन के लिए घर बनाते हो तो जहां जाना है-सदा रहना है, वहां भी तो घरवनालो ! साधु-सन्त श्रीर सतियाँ वहीं को घर बना रही है। श्राप भी वहां घर बनाने की श्रमिलाषा रखते हैं। मगर वह घर बनाने के लिए त्याग चाहिए। जीवन की श्राशा भी छोड़ देनी होगी। ऐसा त्यागी ही वहां घर बना सकता है। जब जाना निश्चित है और यह जानते हो कि शरीर नाशधान् श्रांर श्रातमा श्रविनाशी है, तो श्रविनाशी के लिए श्रविनाशी घर वर्षों नहीं बनाते !

सराय दुनिया है कृच की जाँ।

' हर एक को खोफ दम बदम है।।

' रहा सिकन्दर यहाँ न दारा।

न है करीदाँ यहा न जम है।।

ग्रुसाफिराना थके हो जागो।

ग्रुकाम फिरदो सही दुरम है।।

सफर है दुशवार खुवाब कबतक।

वहुत बड़ी मंजिल अदम है।।

निसम जागो कमर को बांधो।

उठावो विस्तर के रात कम है।।

संसार सराय है, इसमें स्थायी क्य से नहीं एहं सकते।
जाप किसी मकान की ही सराय समकते हैं मगर वास्तव में
सारा असार ही सराय है। इसमें आज तक कोई स्थायी न
रहा, न रहेगा। सिकन्दर एक बढ़ा वादगाह हुआ है, जिसने
थोड़े के हिन्दुस्तान के सिवाय और अनेकों देश जीन लिये
ध। जब वह मरने लगा, तब उसने कहा मेरे हाथ कफान से
वाहर रखना। उसका जनाज़ा निकला। लोग सोचने लगे—

शाही उसूल के खिलाफ़ इस बाइशाह के हाथ कफ़न से बाहर क्यों निकले हैं !' चलते-चलते जब एक मैदान आया, तब शाही चोवदार एक टीले पर खड़ा होकर कहने लगा-'ग्रपने वादशाह की झन्तिम वात सुनिये। सब लोग बत्सुक होकर अपने मृत बादशाह की अतिम बात सुनने के लिए व्यप्र हो उटे । सन्नाटा झागया । चोवदार ने कहा -श्रापके वादशाह के गये हैं-कि मैंने जीवित अवस्था में अप लोगों को अनेक उपदेश दिये हैं, लेकिन एक उपदेश देना वाकी रह गया था, जो अव देता हूँ। मृत्यु के समय ही इस उपदेश का सुके खयाल आया। मैंने इजारों-लाखीं मनुष्यों के गले काट कर यह सल्तनत खड़ी की और कावू में रक्खी है। मुक्ते इस सल्तनत पर वड़ा नाज़ था और इसे में अपनी सममता था। लेकिन यह दिन आया। मेरे तमाम मन्स्के मिट्टी में मिल गये। सास ठाट यहीं रह गया और में चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी मुसाफिरी में साथ देने वाला कोई नहीं है। मुसे अकेले ही जाना होगा। में आया था-हाथ बाँधकर श्रीर जा रहा हूँ खुले हाथ। अर्थात् जो खुछ लाया या वह भी यहीं रह गया। मेरे साथ सिर्फ तेकी वदी जाती है, शेर सारा वैभव यहीं रहा जाता है।

यह बात चाहे कोई भी वर्षों न कहे, यह निस्नत हैं कि एक दिन जाना होगा। जब जाना निश्चित है तो समय रहते जाग कर जाने कां तैयारी क्यों नहीं करते? साथ जाने बाली खोज़ के प्रति बोर उपहा व्यों सेवन कर रहे हो? समय पर जागो बीर अपने हिताहिन का विचार करा।

भगवान् महाबार को वन्दना करने के लिए जो परिपद् गर्द था. उन्ने भगवान्न धर्मदशना दी। भगवान्न लोकालोक का स्वरूप वतलाया और जिस धर्म से ब्रात्मा मोत्त का श्रधिकारी बनता है, उस धर्म का खरूप निरूपण किया । धर्मदेशना सुनकर और यथाशकि धर्म धारण करके सब लोग अपने-अपने स्थान को चले गये।

प्रकृत शास्त्र का सूल वक्षा कीन है ? श्रोता कीन है ? इस प्रकार गुरुपर्वक्रम दिखलाने के लिए शास्त्रकार कहते हैं:-

## औतम स्वामी का वर्णन

मृत-तेणं कालेणं, तेणं समएणं समणस्य भगवत्री
महावीरस्य जेट्ठे अन्तेवासी ईदभूई नामं अण्णारे गोयमगुत्ते णं, सतुस्सेहे, समन्वउरंससंठाणसंठिए, वज्जरिसहनानायसंघयणे, कण्णयपुलयनिग्धसपम्हगोरे, उग्मत्वे दिन्तत्वे,
नात्तवे, महात्वे, श्रोराले, धोरे, भोरगुणे, घोरत्तवस्ती,
घोरवंभनेरवासी, उच्छूढसरीरे, संखिन्तविउलतेयलेस्से, चोइसपुन्ती, चउनाणोवगए, सन्वक्खरस्तिवाई, समणस्य
भगवत्रो महावीरस्स अद्र्रसमेते, उद्ढंजाण्, अहोसिरे,
भाणकोद्वोवगए, संजमणं तवसा अप्याणं भावे माणे
विहरइ। (२)

संस्कृत-छाया-तेन कालेन तेन समयेन श्रमश्रस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठोऽन्तेवासी इन्द्रभूतिनीमाऽनगारः, नीतमगोत्रः, सप्तोत्सेघः, समचतुरस्रसंस्थानसंस्थितः, वज्र-र्षमनाराचसंहननः, कनकपुलकनिकपपच्म-(पञ्च) गौरः, उग्र- त्या , दीप्ततपाः, तप्ततपा , महातपाः, उदारः, घोरः, घोरः गुण , घोरतपस्ती घोरब्रह्मचर्यवासी, उच्छूडशरीरः, संचिसविपुलंतेजोलेश्य , चतुर्दशपूर्वी, चतुर्ज्ञानोपगत , सर्वाचरः
सन्निपाती, श्रमणःस भगवतः महावीरस्य अदृरमामन्ते,
ऊर्घ्यजात , श्रम शिरा , घ्यानकोष्ठोपगतः, संयमेन तपसा
आत्मनं भावयन् विहरति । (२)

शक्षि—इस काल, इस समय, अमण मगवान् महा वीर के पास ( न वहुत दूर, न वहुत पास ) उत्कुटुकासन से, नम्र सिर किये हुए, ध्यान कपी कोठे में प्रविष्ट, भगवान के ज्येष्ठ-तर् शिष्य इन्द्रभृति नामक अणगार स्वयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं । वह गौतम गौत्र वाले, सात हाथ ऊँचे, सम चौरस संस्थान वाले, वज्र त्रूष्मनाराच संहनन वाले, सोने के टुकड़े की रेखा समान और पद्म-पराग समान वर्णवाले उम्र तपस्वी, दांप्त-तपस्वी, तप्त तपस्वी, महां तपस्वी, इदार, घोर, घोर गुणों वाले, घोर तप वाले, घोर ब्रह्मचर्य में वास करने वाले, शारी रिक संस्कार का त्याग करने वाले, संविप्त और विपुल तेजो लेक्या वाले, चौदह पूर्वों के झाता, चार झान के घनी और सर्वाव्य सक्तिपाति समस्त श्रव्यों के झाता हैं। (२)

व्याख्यान - श्रीसुंघमी स्वामी कहते हैं — इस काल श्रीर इस समय में इत्यादि। यद्यपि काल तो वही है, लेकिन समय का निर्धारण करने के लिए फिर काल का उल्लेख किया है। वह अवसर्पिणी नामक हायमान काल था। श्रीर समय वह था जब भगवान राजगृह नगर के गुणशील नामक उपान में पथारे हैं। परिषद् धर्मदेशना सुनकर गई है श्रीर भगवान सुखासन पर विराजमान हैं। उसी समय की यह वात है। समय का उद्घेख करने का तात्पर्य यह है कि उचित , समय पर ही प्रश्न करना चाहिए। जिससे प्रश्न करना है वह अगर किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो तो उस समय प्रश्न करना उचित नहीं है। ऐसे समय प्रश्न करने से उत्तर भी यथोचित नहीं मिल पाता है। अतएव किये जाते हुए कार्य से निवृत्त होने पर प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री गौतम स्वामी ने, जो भगवान् के प्रथम श्रीर प्रधान शिष्य थे, यह सूत्र भगवान् से श्रवण किया श्रीर धारण किया। इस कथन से यह सूचित किया गया है कि गौतम स्वामी संघ के नायक था श्रेप्रेसर थे। उनका नाम इन्द्रभूति था। यह उनके माता पिता का दिया हुआ नाम है।

नाम के विना लोक-व्यहार नहीं चलता। किसी से कपया वस्ल करने के लिए न्यायालय में दावा करना है तो सर्व प्रथम नाम वतलाना, होगा। इसी प्रकार खाने पीने, आने जाने आदि के सम्बन्ध में, किसी की कोई बात कहनी है तव भी नाम बताये विना काम नहीं चलता। जब छोटे कार्य में भी नाम की आवश्यका है तो जो मनुष्य बड़ा कार्य करने वाला है, उसका पता विना नाम के कैसे चल सकता है। इसी उद्देश्य से यहां नाम का उल्लेख किया गया है कि उनका नाम इन्ड्रभृति था, जो माता पिता का दिया हुआ नाम ह।

ज्येष्ठ अन्तेवासी कहने से यह भी समझा जा सकता है कि कोई वड़ा आवक होगा, क्योंकि मगवान का शिष्य शायक भी कहला सकता है। श्रीर सांचु भी कहला सकता है। ऐसी स्थित में इन्द्रभृति आवक ये या सांचु, यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें 'श्रनगार' विशेषण लगाया गया है। अनगार का श्रथ है-घर रहित जिनके घर न हो अर्थान क साधु। इस विशेषण से यह स्पष्ट हो गया कि इन्द्रभूति आवक नहीं, साधु थे।

संसार में एक नाम के श्रांनक व्यक्ति होते हैं. श्रतएव जब तक गोत्र न वतलाया जाय तय तक किसी व्यक्ति-विशेष को समभाने में श्रम हो सकता है। इस प्रकार का श्रम न हो। उस उद्देश्य से इन्द्रभृति श्रनगार का गोत्र मी। वे श्रपन गोत्र से प्रसिद्ध थे। जैसे श्राजकल 'मोहनदास करमचन्द' कहने से कई लोग चक्कर में पड़ जाएँगे मगर 'गॉधीजी' कहने से श्रीध ही उन्हें पहचान जाएँगे। जैसे गॉधीजी श्रपने गोत्र से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार इन्द्रभृतिजी भी ध्रपने गौतम गोत्र से ही प्रसिद्ध थे। श्रथीत् इन्द्रभृति कहने से तो समभाने में किसी को श्रह वन भी हो सकती था किन्तु 'गांतम स्वामी' कह देने से सब समभ जाते.थे।

इस प्रकार गौतम स्वामी के नाम-गोत्र का परिचय देने के पञ्चात् अव उनके शरीर का परिचय दिया जाता है।

## यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।

सामुद्रिक शास्त्र वतलाता है कि जिसकी आकृति अच्छी होगी उसमें गुण भी अच्छे होंगे। इस कथन के अनु-सार ही गीठम स्वामी के शरीर का परिचय दिया गया है।

गीतम स्वामी का शरीर सात हाथ ऊँचा था। याँ तो समी मनुष्य प्रपने श्रपने हाथ से शा हाथ के होते हैं, मगर यहां ऐसा नहीं समभता चाहिए। जैन शास्त्र में नापने के के परिमाणों का बहुत स्पष्ट वर्णन दिया गया है। श्रंगुल तीन प्रकार के होते हैं--(१ ' प्रमाणांगुल (२) आत्मांगुल और (३) इत्सेघांगुल। जो वस्तु शाश्वत है अर्थात् जिसका नाश नहीं है वह प्रमाणांगुल से नापी जाती है। ऐसी वस्तु का जहाँ परिमाण वतलाया गया हो वहां प्रमाणांगुल से ही समसना चाहिए। श्रात्मांगुल से तत्तत् कालीन नगर श्रादि का परिमाण बतलाया जाता है। इस पांचवें त्रारे की साढ़े दस हजार वर्ष वीतने पर उस समय के लोगों के जो भ्रंगुल होंगे, उन्हें उत्से-धांगुल कहते हैं। गौतम स्वामी का शरीर उत्सेघांगुल से सात हाथ का था। इस प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी के हाथ से उनका शरीर साढ़े तीन हाथ ही था, परन्तु पांचर्वे आरे के साढ़े दस इजार वर्ष वीत जाने पर यह साढ़े तीन हाथ ही सात हाथ के वरावर होंगे। इस बात को दृष्टि में रखकर ही गौतम स्वामी का शरीर सात हाथ लम्बा बतलाया गया है। गीतम स्वामी श्राकार में सुडील श्रीर सुगठित थे।

शरीर के मुख्य दो भाग माने जाते हैं। एक भाग नाभि के अपर का श्रीर द्सरा भाग नाभि के नीचे का। जिस मजुष्य के सम्पूर्ण श्रवयव श्रच्छे हों, उनमें किसी प्रकार की न्यूनता न हो-प्रमाणोपेत हों, उसे समचतुरस्रसंस्थानवान् करते हैं।

श्रथवा-किसी एक श्रंग को दृष्टि में रखकर श्रन्यान्य श्रंगो का तद्तुसार जो परिमाण है श्रर्थात् श्रांख इतनी वड़ी िनेत कान इतना यड़ा होना चाहिए, कान इतना वड़ा है तो तित्तह या नाक इतनी वड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार के परस्पर सापेन्न परिमाण के अनुसार जो आकाते हो वह समचतुरस्रसंस्थान कहताती है।

श्रथवा-कोई मनुष्य समतल भूमि पर पातर्था मार कर वैठ जावे। उसके वीच में से एक डोरी निकाल कर ललाट तक नापे। ललाट तक नापी हुई रस्सी से दोनों घुटनों के अन्तर को, तथा दाहिने कंघे और वाँये घुटने के अन्तर को और वाँये कंघे तथा दाहिने घुटने के अन्तर को नापे। अगर चारों जगह का नाप वरावर हो तो समचतुरस्र सं-स्थान समसना चाहिए।

प्रशन-सर्प भी समचतुरस्र संस्थान वाता हो सकता है,

मगर पूत्रों क समचतुरस्र संस्थान का लंक्य उसमें घटित नहीं
होता। सर्प में जितनी लम्बाई होती है उसके हिसाब से

भोटाई नहीं पाई जाती। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि
जिस योनि में जो जन्मा हो उसके परिमाय के अनुसार जो
सुद्धोल और सुन्दर हो वह समचतुरस्र संस्थान वाला कहलाता
है। इस प्रकार कोन, कितना ऊँचा. लम्बा आदि हो, इसका
हिसाब अलग-अलग हो जाता है। इन विपय का विचार शास्त्रों
में यशस्थान किया भी गया है।

गौतम खापी के श्रारीर की आकृति का वर्णन किया। श्राकृति सुन्दर होने पर भी हाड़ निर्वत हो सकते है। मगर गौतम सामी की हिंदुया कमजोर नहीं थीं, यह प्रकट करने के तिप शास्त्रकार ने कहा है—गोनम स्वामी बर्ज्यभनाराच-संहनन बोले थे।

ऋपभ का अर्थ पहा है और वज्र का अर्थ कीली है। नाराच का अर्थ है दोनों और खींचकर यँघा होना। यह तीनों बातें जहाँ विद्यमान हो उसे वज्र ऋषभ-नाराचसंहनन 'कहते हैं। जैसी सकड़ी में संकड़ी जोड़ने के लिए पहले सकड़ी की मजबूती देखी जाती है, फिर कीसी देखी जाती है और फिर पत्ती देखी जाती है।

कहा जा सकता है कि हाड़ में कीली होने की बात आधुनिक विकान से संगत नहीं है, तब यह क्यों कही गई है? इसका उत्तर यह है कि शास्त्र कारों ने कहा है कि यह सब उपमा-कथन है। पट्टा, कीली और बन्धन होने से मज-ब्ती आजाती है, और मजबूर्ती को ही सूचित करना यहाँ शास्त्र का प्रयोजन है। सारांश यह है कि गौतम स्वामी का शरीर हाड़ों की हि से भी सुहड़ और सबल है। जिस का शरीर बलवान होता है उसका आत्मा भी प्रायः बलवान होता है।

श्राकृति की सुन्दरता श्रीर श्रस्थियों की सुदृढ़ता होते पर भी श्ररीर का वर्ण निन्दनीय हो सकता है। पर गौतम स्वामी के विषय में यह बात नहीं थी। यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें 'कनक पुलकानिकषपच्मगोर' विशेषण लगाया गया है। कनक का श्रथ है सोना। सोने के दुकड़े को काट कर कसाटी पर घिसने से जो हर्जबंल रेखा बनती है, इस रेखा के समान सुन्दर गौतम स्वामी के शरीर का वर्ण था। श्रथवा पश्चमत के केसरे जैसे पीतवर्ण होते हैं, वैसा ही गौर वर्ण गौतम स्वामी का था।

वृद्ध माचार्यों का यह भी कथन है कि सोने का सार निकास कर कसौटी पर कसने से जिस वर्ग की रेखा बनती है, वही वर्ग गीतम स्वामी के शरीर का था। सोने का सार निकाल कर कसोटी पर घिसने से होने वाली रेखा का वर्ण श्रीर भी श्रधिक सुन्दर होता है । इस प्रकार गौतम स्वामी का श्रतीव उज्जवल गौर वर्ण श्रतिशय सुहावना था।

श्रथवा-सोना तपाने पर गल जाता है। गले हुए सोने की विन्दु का जो रंग होता है वैसा है। वर्ण गौतम स्वामी के शरीर का था।

यहाँ तक गौतम स्वामी की श्रारीर-सम्पत्ति का वर्णन किया गया। मगर शरीर-सम्पत्ति की विशेषता से ही किसी पुरुष की महत्ता नहीं है। मनुष्य की वास्तविक महत्ता उसके सद्गुणों पर निर्भर है। हाड़ से ही लाड़ करने वाले वहिरातमा कहलाते हैं। अतप्य यह देखना चाहिए कि गौतम स्वामी में वया गुण थे शास्त्रकार वतलाते हैं कि गौतम स्वामी हीन चारित्र वाले नहीं थे, किन्तु उन्न तप करते थे। उनका तप हतना उन्न है कि कायर पुरुष उसका विचार करके ही काँम उठेगा।

शारीरिक गठन श्रीर शारीरिक सौन्दर्य उसी का प्रशस्त है जिसमें तप की मात्रा विद्यमान है। सुन्दरता हुई मगर तपस्या न हुई तो वह सुन्दरता किस काम की? तपहीन सुन्दर शरीर तो श्रात्मा को श्रीर चक्कर में डालने वाला है।

जिसमें तप होता है उसी को महिमा का वस्तान किया जाता है। गौतम स्वामी घोर तपस्वी थे, इसी कारण साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ उनका गुण-गान करता है।

गुण श्ररूपी श्रीर शरीर रूपी है। निराकार का ध्याझ साकार के श्रवलम्यन से किया जाता है। गौतम स्वामी के गुणों का घ्यान करने के लिए उनका शेरीर का घ्यान करना पड़ता है। गौतम स्वामी के शरीर का घ्यान करते हुए ही यह कहा गया है कि वह ऐसे गौर वर्ण स्नौर छुन्दर थे कि उनके सामने देवता भी लंकित हो जाते थे।

ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। एक पिएडस्थ ध्यान है, जिसमें पिएड का चिन्तन किया जाता है। रूपस्थ भी एक ध्यान है जिसमें चास्तविक रूपका ध्यान करना पढ़ता है।

यहाँ यह प्रश्न ।किया जा सकता है कि जब पिएड का ध्यान किया जाता है तो फिर भगवान् की मूर्ति बनाकर-भगवान् का ध्यान करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर मूर्ति से केवल ध्यान का ही काम बितया जाय तो कोई हानि नहीं है, लेकिन यह सारण रखना चाहिए कि गौतम स्वामी के शरीर को भी शरीर कहा है, चैतन्य नहीं कहा है। यद्यपि शरीर श्रीर चैतन्य साथ हैं एकर्मेक हैं, फिर भी शरीर को चैतन्य न कहकर शरीर ही कहा श्रीर शरीर का ही वर्णन किया। श्रव अगर कोई शरीर को ही घोर तप श्रादि कह दे श्रर्थात् शरीर से गुणों का श्रमेद फहने लगे तो वह कथन ठीक कैसे माना जा सकता है? राजा प्रदेशी शरीर श्रीर श्रात्मा को श्रमिन्न कहता था, इसी कारण उसे नास्तिक कहते थे, वर्षांकि शरीर श्रीर श्रातमा भिन्न भिन्न है। जैसे भात्मा को देखने श्रीर जानने के लिए शरीर की देखना थीर जानना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि रंभ्यर को जानने के लिए मृत्तिं मानी जाती है तो हानि नहीं र, यगतें कि यह समसावर मृति का श्रवलोकन किया जाय वि. इंश्वर और मूर्जि ऋलग-श्रलग हैं, में केवल इंश्वर पर हिए जमाने के लिए मूर्ति को देखता हूँ। इस प्रकार विचार रखकर मूर्ति को देखा जाय और ईश्वर को मूर्ति से भिन्न माना जाय तव तो कोई गड़वड़ ही न हो, लेकिन आज तो लोग मूर्ति को ही भगवान माने बैठे हैं।

मृत्तिं को मगवान् मानना जड़ की चेतन मानना है। यद्यपि शरीर श्रीर श्रात्मा निकटवर्ती हैं, फिर भी दोनों एक नहीं हैं। शरीर श्रीर श्रात्मा भिन्न भिन्न हैं। गीता में कहा है—

ृन जायते म्रियते वा कदाचित्रायं भृत्वा भविता वा न भृयः। अ० २ । अजो नित्यः शाखतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरेः॥ २ ॥

श्रर्थात्-हे श्रर्जुन! श्रातमा वह है जो श्ररीर के नए होने पर भी नए नहीं होती। श्ररीर जन्मता श्रीर मरता है परन्तु श्रातमा का जन्म नहीं, श्रीर मरण नहीं, हाँ, उपचार से श्रातमा, श्ररीर के साथ श्रवश्य जन्मता-मरता है, मगर यह उपचार है, वास्तविकता नहीं। श्रातमा न भूतकाल में बना है, न वर्त्तमान में बन रहा है श्रीर न भविष्य में बनेगा ही। श्रातमा भूतकाल में था. वर्त्तमान में है श्रीर भविष्य में भी रहेगा।

ज्ञतीन काल कितना है, इसका विचार करो। आजकल विक्रमीय संवत् १६ == हैं । विक्रम राजा को हुए १६ == वर्ष ध्यतीत हो गये। परन्तु उससे भी पहले काल या या नहीं १ ६म धनन्त काल को माप करके भी आप अपने को भूल रहे

<sup>🕸</sup> यह देहली में भ्याएपान हो रहा यो उम समय स० १९८८ या

हैं। त्रात्मा न अनन्त काल मापा है। मापने वाला बड़ा होता है और जिसे मापा जाता है वह उससे छोटा होता है। रत्न बड़ा नहीं होता इसका मूल्यांकन करने वाला बड़ा होता है। कदाचित तुम यह समभो कि हम सौ वर्ष पहले नहीं थे, तो यह तुम्हारी मूल होगी। श्रापने ऐसे-ऐसे श्रानन्त शरीर प्रहण करके त्यागे हैं। श्रात्मा सदा से है, सदा रहेगा। श्राप शरीर के पीछे श्रात्मा को मूल बैठे हैं, यही बुराई है। इसी प्रकार लोग मूर्त्ति के पीछे ईश्वर को भूल बैठे हैं। मूर्ति को ऐसा पकड़ा कि श्रीर कोई बात ही याद न रही। यही बुराई है।

एक आदमी वृद्ध की शाखा का सहार के किना ही डसे को देखता है। और दूसरा शाखा के सहारे के किना ही डसे देखता है। किना शाखा के सहारे के चन्द्रमा को देखना तो डसम है ही और शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखना भी बुरा नहीं है। लेकिन शाखा को ही चन्द्रमा मान बैठना भूल है। इसी प्रकार मूर्ति के सहारे ईश्वर का स्मरण करना बुरा नहीं है लेकिन लोग तो मूर्ति को ही ईश्वर मान बैठे हैं। यह भ्रंयकर भूल है।

अगर कोई आदमी विना शाखा का अवसम्बन सिये ही चन्द्र देखता है तो क्या हानि हैं। फिर किसी को यह कहना कि तुम मूर्ति क्यों नहीं मानते पूजते हो, कैसे डिचत कहा जा सकता है!

अगर कोई यह कहे कि हम ईश्वर की मूर्चि से ईश्वर का घ्यान करते हैं तो इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि समता भाव मूर्चि प्ज़ने वालों में आधिक है या न पूजने वालों में १ अगर अमूर्चि पूजकों की अपेक्षा, मूर्ति पूजकों में समता भावं की श्रधिकता नहीं है तो फिर उनका यहं कथन सत्य कैसे माना जाता है कि वे मूर्ति का श्रवलम्बन करके ईश्वर का घ्यान करते हैं ?

ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलकर श्रीर केवल मूर्चि को ही ईश्वर समक्ष कर उसकी वितय-भक्ति करना उचित नहीं कहा जा सकता। बीतराग की मूर्चि देखकर वीतरागता का भाव लाना चाहिए-बीतराग वनने का प्रयास करना चाहिए, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती नज़र श्राती है। बीतराग वनने की यात तो दूर रही, स्वकीय राग-भाव से मेरित होकर लोग वीतराग की मूर्चि को ही सराग वनाने की चेग्रा करते हैं। श्रगर साधु को कुंडल एवं हार पहनाश्री तो क्या यह विवेक पूर्ण भक्ति कहलाएगी ? नहीं!

साधु को देखकर और साधुता का चिन्तन करके आपको वैराग्य मात्र होना चाहिए था, वही सक्की साधु-भक्ति कहलाती, लेकिन साधु को ही मुकुट कुएडल पहना देना उचित नहीं समका जा सकता। मूर्चि पर मुकुट-कुएडल रखने से कीन कहेगा कि यह वीतराग की मृर्चि है ! मगवान तो निर्प्रन्थ थे, मुक्त थे। उनकी इस भावना को छोड़कर सराग मात्रना में कैसे पड़ते हैं ! बीतराग भावना को छोड़कर सराग-भावना में मूर्चि देखकर पड़ना वृद्ध की शाखा को ही चन्द्रमा मानने के समान भूल है। यदि मूर्चि से विकार के भाव मिर जाते हो तब तो मूर्चि देखकर ईश्वर का ध्यान करने में कोई आपित नहीं, मगर वीतराग को ही सराग वना डालना अवश्य आपित जनक है।

इयस्य को शारीरिक (पिग्डस्थ) ध्यान करना पड़ता है, लेकिन शारीरिक ध्यान के माथ श्रात्मिक गुणों का संबंध į

प्रवश्य होना चाहिए। गैतिम स्वामी के श्रीर के सांध उनके ब्रात्मिक गुणों का भी संबंध है, इसी कारण उनके श्रीर का ध्यान किया जाता है श्रीर ब्रात्मिक गुणों का संबंध बताने के लिए ही उनके तप का भी उन्नेख कर दिया है।

गौतम स्वामी का ऐसा शरीर तप के प्रमाव से है। दीपक में जो प्रकाश होता है, वह अग्नि का होता है, पात्र का नहीं। श्रिप्त में ही ऐसी शक्ति है कि वह पात्र को प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकार तप के प्रताप से ही गौतम स्वामी का शरीर प्रकाशमान है। जिस शरीर में तप विद्यमान है वह शरीर भी वंदनीय है।

श्राज गीतमं स्वामी नहीं हैं, श्रीर न उनके तप की समानता करने वाला ही कोई मौजूद है, लेकिन उनका श्रादशे हमारे समज उपस्थित है। इसी श्रादशें से श्रानुशायित होकर महातमा लोग वड़े-चड़े तप करते हैं। साधुजन तप का केवल वर्णन ही नहीं करते, वरन श्राचारण करके भी बतलाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि शारीरिक दुर्बलता के इस जमाने में भी इतनी तपस्या की जा सकती है तो सबल संहनन वाले श्राचीन काल में कितनी तपस्या की जाती होगी!

गौतम स्वामी का तप शक्त्य नुसार साधु करते हैं तो क्या श्रानन्द श्रीर कामदेव का तप श्रावक करके नहीं दिखला सकते ?

तप से शरीर कीए हो जाता है, यह धारए। अमपूर्ण है। तपस्या करने से शरीर उल्टा नीरोग और अच्छा रहता है। अमेरिका वालों ने वारह करोड़ पाँड या रुपये केवल उपवास-चिकित्सा की खोज और व्यवस्था में व्यय किये हैं। उन्होंने

जान लिया है कि उपवास मन. शरीर, बुद्धि आदि के लिए अत्यन्त लामदायक है। उन्होंने अनेक रोगों के लिए उपवास-विकित्सा की हिमायत की है। आपने डाक्टर पर मरोसा करके, अपना शरीर डाक्टरों की कृपा पर छोड़ दिया है, आपको उपवास पर विश्वास नहीं है, इसी कारण इतने रोग फैल रहे हैं। शारीरिक लाम के सिवाय उपवास से इन्द्रियों का निष्रह भी होता है और संयम-पालन में भी उससे सहायता मिलती है।

तप बड़ो संसार में, जीव उज्जवल होवे रे। कर्मोरो ईंघन जले, शिवपुर नगर सिंघावे रे॥ तप०॥ तपसा तो कीनी श्रीमहावीरजी, कठिन कर्मो जो भागा रे। घना मुनीश्वर तप तप्या, सर्वार्थ सिद्ध जह लागा रे॥तप०॥

संसार में तप बड़ी चीज़ है। तप का प्रभाव अद्भुत श्रीर अपार है। जिस काल ने. जिस देश ने श्रीर जिस समाज ने तप को अपनाया है – जो तप की शरण में गया है, उसे श्रानन्द-मंगल प्राप्त हुआ है। तप से श्रशांति श्रीर अमंगल दूर हो जाते हैं।

तपस्या से देव सेवा करे, मारे लच्मी पिशा श्रावे रे। ऋदि श्रदि सुख-सम्पदा, श्रावागमन मिटावे रे॥तप०॥

यह संसार तपोमय है। तप से देवना भी काँप उठते हैं और नप के वशवर्ती होकर तपस्त्री के चणार का शरण प्रदेश करने हैं। ऋदि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति भी ठप से ही मिलतों है। ताँचेंकर की ऋदि समस्त ऋदियाँ में अष्ठ है। वह ऋदि भी तपसी के लिए दूर नहीं है। भगवान् महावीर ने नन्दराजा के भव में ग्यारह लाख, पद्यांस हजार मास-खमन का तप किया था। कोटिल मुनि के अव में करोड़ों मास का तप किया था। इसी तप के प्रभाव से वह महावीर हुए। इस चरम भव में भी भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष का घोर तप किया था।

भगवान् ने नो बार चोमासी तप किया था-वह भी १२० दिन का चौविहार तप। एक छह मास का तप किया था श्रार एक तेरह वोल युक्त छहमास का श्रामिश्रह-तप किया था। इन श्रामिश्रहों के पूरा होने का वर्णन किया तो मालूम होगा कि जैन संघ में कसी-कैसी महान् शक्तियों ने जन्म लिया था। भगवान् महावीर ने ऐसे कठिन श्रामिश्रह किये तो देवी चन्द्रनवाला मिली ही। किसकी प्रशंसा की जाय भगवान् महावीर की था देवी चन्द्रनवाला की श्राज तो लोग यह भी कहने का साहस कर सकते हैं कि घम करने से चन्द्रनवाला पर ऐसे कष्ट श्राये, मगर चन्द्रनवाला ने क्ष्य न मेले होते तो महावीर जैसे तपस्वी के पवित्र चरण उसके यहाँ कैसे पढ़ते ?

भगवान् महावीर का तप तो पाँच मास, पश्चीस दिन तक,चला था, लेकिन चन्दनबाला ने तो तेला ही किया था। फिर भी चन्दनबाला के तेले की शक्ति ने भगवान् महावीर को खींच लिया। भगवान् दीर्घतपस्वी थे। पाँच मास, पश्चीस दिन तक उपवास करना उनके लिए बहुत वड़ी वात न थी, मगर चन्दनबाला राजकुमारी थी। राजकन्या होकर विक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने देना, सिर मुंडवाना, प्रहार सहन करना, क्या साघारण वात है ? तिस पर उसके हयकड़ी वेड़ी डाली गई श्रीर वह मीयरे में बंद करदी गई। फिर मी घन्य है चंदनवाता महासती को, जो मुस्कराती ही रही श्रीर श्रपना मन मैला न होने दिया।

भगवान् ने अन्यान्य मागों के विद्यमान रहने पर भी तप का ही मार्ग अहण किया, अतएव हमें भी यह मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। परिस्थिति केसी भी हो, अगर इमा के साध तप किया जाय तो अवश्य ही कल्याण होगा।

मगवान् महावार सहरा महान् तपस्वी के प्रधान शिष्य गौतम तपस्वी न हों, यह वे से हो सकता है ? यही कारण है कि गौतम स्वामी भी घोर तप के घारक थे। साघारण मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे अप्र कहते हैं। इस प्रकार के तप को अप्र तप कहते हैं। गौतम स्वामी ऐसे अप्र तपसे सुशोभित हैं, कि साधारण पुरुष जिसके स्वरूप का चितन भी नहीं कर सकते।

मगवान् गाँतम में तम्र के लाथ दीस तप भी है। दीस का अर्थ है—जाज्वल्यमान। अप्ति की तरह जाक्वल्यमान तप को दीस तप कहते हैं। गौतम स्वामी का जाञ्चल्यमान तप, कम क्षी गहन वन को भरम करने में समर्थ है, अत्रप्व उन का तप दीस कहलाता है।

मगवान् गौतम दीस तप के साथ ही तस तप के भी ध'रक है। जिस तप से कर्मों को संताप उत्पन्न हो, कर्म ठहर न सकें उसे तस तप कहते हैं। अधवा गौतम स्वामी ने श्रपने श्रापको श्राराम में न रख कर, श्रपने श्रीर को तप ऋषी प्रिप्त में डाल दिया, इस कारण वह तप्त-तपस्वी हैं। अपने आपको तप की अग्नि में डालने से यह लाभ हुआ कि जैसे अग्नि को कोई हाथ नहीं लगाता उसी प्रकार तप की अग्नि में पड़े हुए आत्मा को पाप या कर्म स्पर्श नहीं कर सकता।

गैतिम स्वामी महातपस्वी हैं। किसी कामना से अर्थात् स्वर्ग-प्राप्ति, वैरी-विनाश या लिब्बलाम श्रादि की श्राशा से किया जाने बाला तप महातप नहीं कहला सकता । गौतम स्वामी का तप महातप है, क्योंकि वह निष्काम भावना से किया गया है। उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं थी। यह गौतम स्वामी के तप का वर्णन हुआ।

तपो वर्णन के पश्चात् कहा गया है कि गौतम स्वामी 'श्रोराले' हैं। 'श्रोराले' का श्रथं है भीम, श्रयात् गौतम स्वामी का तप भय इत्पन्न करता है। इनका तप पार्श्वस्थ (पासत्थ) लोगों को, जिन्हें बान-दर्शन-चारित्र में रुचि नहीं है, जिनके ज्ञान श्रादि मंद हैं, जिन्हें इन पर श्रद्धा नहीं है, भय उत्पन्न करने वाला है।

गौतम स्वामी का तप पासत्यों के लिए मयंकर है, यह गौतम का गुण समभा जाय या श्रवगुण ? गौतम स्वामी सब को निर्भय बनाने वाले हैं, प्राणी मात्र को श्रमयदान देने वाले हैं, फिर उनके तप से किसी को भय क्यों उत्पन्न होता है ? इंस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से समभाना ठीक होगा। मान लीजिए एक चोर चोरी करने गया। वहाँ राजा या कोई राजकर्मचारा मिल गया, जिससे उर गया। यह उर राजा या राजकर्मचारी से उद्भृत हुआ है या चोर के पास से पैदा हुआं है ? वास्तव में इस भय के लिए राजा या राजकर्मचारी उत्तरदायां नहीं हैं, चोर का पाप ही उसे उरा रहा है। राजा या कर्मचारी ने उसे उराया नहीं है, उसका पाप ही उसे उरा रहा है: यद्यपि राजा या कर्मचारी उसमें निमित्त वन गया है। फिर भी यह राजा का गुए ही गिना जायगा कि पापी उससे उरते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी पासत्यों को उराते नहीं हैं तथापि उनके तप को देख कर वे अपनी शिथिलता अनुभव करते हैं, और अपनी शिथिलता से आप ही उरते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी के तप को निमित्त बनाकर वे भयभीत होते हैं। यह गौतम स्वामी का अवगुए नहीं गिना जा सकता। सच्चे धर्मात्मा में पेसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके विना कुछ कहे ही पापी लोग उससे काँपने लगें। ऐसा धर्मात्मा ही तेजस्वी कहलाता है।

. सुघमी स्वामी, जर्म्व स्वामी से कहते हैं— मैंने गौतम स्वामी के साथ विहार किया है। उनके तप के प्रमाव से शिथिलाचारी पासत्थे कॉपने लगते थे। यह पासत्थे अपने पासत्थेपन के कारण ही भयभीत होते थे। अगर उनमें पासत्थापन न होता तो उन्हें गौतम स्वामी अतिशय प्रिय लगते। परन्तु पासत्थेपन के कारण उन्हें गौतम स्वामी उसी प्रकार प्रिय नहीं लगते जैसे चोरों को चांदनी प्रिय नहीं लगती पासत्थों को तप प्रिय नहीं है, अतएव वे गौतम से डरते हैं।

'श्रोराल' का श्रर्थ मीम या मयंकर है श्रीर डदार श्रर्थ भी है। डदार, प्रधान को कहते हैं। गौतम स्वामी प्रधान होने के कारण उदार कहलाते हैं।

गौतम स्वामी 'घोर' हैं अर्थात् दया या घृणा से रहित हैं। उन्हें परीपह रूपी श्रुष्ठों को नाश करने में द्या नहीं है। परीषह-शत्रु को जीतने में वह दया नहीं दिखलाते। अथवारें इन्द्रियों पर और विषय-कषाय पर वे कभी दया नहीं करते।
इस अपेक्षा से गौतम स्वामी को 'घोर' कहा है।

दुर्गुणों पर श्रौर विशेषतः श्रपने ही दुर्गुणों पर द्या दिखाने से हानि ही होती है। इसलिए इन्द्रियों को श्रौर दुर्गुणों को उन्होंने निर्दय होकर जीत लिया है। विजय वीरता से प्राप्त होती है। लौकिक युद्ध की श्रपेत्ता लोकोत्तर-श्रात्मिक युद्ध में श्रधिक वीरता श्रपेत्तित है। गौतम स्वामी ने श्रान्त-रिक रिपुश्रों को-काम, क्रोध श्रादि को वीरता के साथ, निर्दय होकर जीता था।

दूसरे श्राचायों ने 'घोर' का श्रर्थ यह किया कि गौतम खामी श्रात्मा की श्रपेक्ता-रहित हैं श्रर्थात् वे श्रात्मा की श्रोर से निस्पृह हैं। उन्हें श्रपने प्राति तनिक भी ममता नहीं है, श्रतएव उन्हें 'घोर' कहा गया है।

गौतम स्वामी घोर गुण वाले हैं। इनके मूल गुण ऐसे हैं कि दूमरा कोई नहीं पाल सकता। आहें सा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अकिंचनता रूप पाचों महावतों का वे इस इस प्रकार पालन करते हैं कि इस प्रकार से पालन करना दूमरों के लिए कठिन है।

गौतम स्वामी का तप, मूल गुणों के साथ ही साथ लगा
है। मूल गुण श्रिहंसा का जितने प्रशस्त रूप में पालन होगा,
तप भी वैसा ही प्रशस्त होगा। विना श्रिहंसा के तप नहीं
होता। सत्य भी जितना घोर होगा, तप भी उतना ही घोर

होगा। गौतम स्वामी में यह समस्त गुण तप के साथ हैं इसलिए उन्हें 'घोरगुण कहा है।

गौतम स्वामी घोर ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य सव तपों में उत्तम ता है। गौतम स्वामी के गुणों श्रोर व्रतों के वर्णन में यद्यपि ब्रह्मचर्य का समावेश हो जाता है तथापि ब्रह्मचर्य की महत्ता प्रकट करने के लिए उसका श्रलग उहेस्स किया है।

ब्रह्मचर्य की व्याख्या लग्नी है, ले.केन ब्रह्मचर्य का संचित्त अर्थ है—इन्द्रिय और मन पर पूर्ण कर से ब्राधिपत्य स्थापित करना। जो पुरुष अपनी इन्द्रियों पर और मन पर आधिपत्य जमा लेगा वह आतमा में ही रमण करेगा, वाहर नहीं। गौतम स्वामी का ब्रह्मचर्य घोर है। वे ब्रह्मचर्य का इतनी हड़ता से पालन करते हैं कि और लोग इनके ब्रह्मचर्य की वात सुनकर ही काँप जाते हैं। इसलिये उनका ब्रह्मचर्य घोर है।

गौतम स्वामी पूर्ण म्हाचारी हैं, यह कैसे प्रकात हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गौतम स्वामी इस प्रकार रहते हैं मानों उन्हों ने शरीर की फैंक दिया हो। शरीर की उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं रहती। इसकी श्रीर उनका घ्यान कमी नहीं जाता। इस प्रकार रहन-सहन के कारण उन्हें 'उच्छूढ़ शरीर' कहा है। जो शारीरिक सुखों की तरफ से सर्वधा निरपेस हो जाता है—शरीर के सुख के प्रति उदासीन वन जाता है, वहीं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शरीर को सँवारने वाला. शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता।

पक गुण दूसरे गुण पर अवलिम्बत रहता है। जिस का ब्रह्मचर्य गुण-भली भांति नहीं पलता है, उसके अन्यान्य भूल गुण भी स्थिर नहीं रह पाते। इस प्रकारं भूल गुणों की स्थिरता के लिए जैसे ब्रह्मचर्य की अवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए शरीर-संस्कार के त्याग की परम आवश्यकता है। ऐसा किये बिना ब्रह्मचर्य वत नहीं पल सकता। अगर किसी कंकर को भी सँवार कर, अच्छे कपड़े में लेपेट कर रास्ते में डाल दिया जाय तो लोग उसे उहा लेंगे। इसके विपरीत अगर मूल्यवान हीरे को मेले-कुचैले फेट चींथड़े में वाँचकर डाल दिया जाय तो उसे सहसा उहाने की कोई इच्छा न करेगा। यही शरीर की स्थिति है। शरीर का साज-सिंगार करके उसे सुन्दर बनाया जाय तो ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता। गौतम स्वामी शरीर में निवास करते हुए भी मानों शरीर से ब्रतीत हैं। वे ब्रातमा में ही रमण करते हैं—शरीर को जैसे भूले हुए हैं।

पेसा तप करने वाले श्रीर ऐसा ब्रह्मचर्य पालने वाले के लिए कोई भी लौकिक या लोकोत्तर लिध्य या शक्ति दूर नहीं है – समस्त शक्तियाँ उसकी मुद्धी में रहती हैं। गौतम स्वामी की श्रीर लिध्यों का विचार न करके सिर्फ एक ही लिध्य का विचार कीजिए। उन्हें तेजोलेश्या नामक लिध्य प्राप्त हो गई थी।

गौतम स्वामी ने श्रपने में उत्पन्न हुई तेजोलश्या को संचित्र करके शरीर में लीन करली है। उनकी तेजोलेश्या लिच्च वाहर नहीं है। यद्यपि उनकी तेजोलेश्या है विपुल विस्तार वाली मगर उन्होंने संकुचित करके इतनी छोटी वनाली है कि श्रारीर के वाहर नहीं निकलने देते। उनकी तेजोलस्या का विस्तार इतना बढ़ा है कि अगर उसे वाहर निकाल दिया जाय तो वह हजारों कोस में फल कर चाहे जिसे भस्म कर डाले। इस तपाजनित लिच्च को गौतम स्वामी ने सिकोड़कर अपने ही श्रारीर में लीन कर लिया है।

श्रपनी विपुल शिक्त को द्वा लेना और समय पर शञ्ज पर भी उसका प्रयोग न करना वड़े से वड़ा काम है। शिक्त उत्पन्न होना महत्व की वात है मगर उसे पचा लेना श्रीर भी वड़ी वात है। महान सत्वशाली पुरुप ही श्रपनी शिक्त को पचा पाते हैं। सामान्य मनुष्यों को तो श्रपनी साधा-रण सी शिक्त का भी श्रजीर्ण हो जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर शक्कि का उपयोग न किया जाय तो वह किस काम की ? फिर तो उसका होना न होने के ही बरावर है। चित्रिय तलवार वाँघता है. लेकिन ज्ञण शत्रु सामने आया तव अगर तलवार न चलाई तो उसकी तलवार किस काम की ? गौतम स्वामी में ऐसी लिध्य है कि हजारों कोस तक फैल कर वह चाह जिसे मस कर सकती है, फिर भी अगर अपमान करने वाले को दंड न देसके तो वह लिध्य किस मर्ज़ की दवा है !

में पृछ्ना चाहता हूँ कि चित्रयं की तहवार किस पर चलनी चाहिए?

> 'शहु पर !' मित्र पर नहीं ? 'जी नहीं'

मित्र पर तलवार चलाने से चित्रयत्व प्रकट होता है अथवा मित्र पर तलवार न चलाने से चित्रयत्व प्रकट होता है ?

'न चलाने पर।'

स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने मित्र को मार डालने वाला ज्ञत्रिय, क्या वास्तव में ज्ञत्रिय कहला सकता है ?

'कदापि नहीं।'

चत्रिय के मित्र भी होते हैं और शतु भी होते हैं, इसलिए वह मित्रों को बचाता है और शतुओं को मारता है, लेकिन गौतम खामी का शतु कोई है ही नहीं, उनके सभी मित्र ही मित्र हैं। उनका सिद्धान्त है—

## मित्री मे सव्वभूएसु।

जब उनका कोई, श्रमु नहीं है, सब मित्र ही मित्र है, तो वे तेजोलेश्या किस पर चलावे ?

गौतम खामी की प्राणीमात्र पर मित्रता की भावना है,
यह इससे सिद्ध है कि उन्होंने तेजों लेश्या के होते हुए भी
किसी पर उसका प्रयोग नहीं किया। आप कह सकते हैं कि
जो अकारण ही ऊपर धूल फैंके उसे शतु समम्मना चाहिए,
लेकिन जिसमें शतु-मित्र का भेदमाव हो वही घूल डालने
चाले को शतु समम्मता है। गौतम स्वामी इस भेदमाव से
परे होगये हैं, उनकी दृष्टि में शतु-मित्र का भेद नहीं है; वे
समस्त जीवों को मित्र ही मित्र मानते हैं। सम्मान करने
वाला और अपमान करने वाला-दोनों ही उनके आगे
समान हैं।

सन्तों में चमा गुण की विशेषता पाई जाती है, इसीलिए वे वन्दनीय हैं। सम्मान के समए चमा की कसीटी
नहीं होती। चमा की परीचा उसी समय होती है जब अप्रिय
व्यवहार किया जाय, निन्दा की जाय, गुण होने पर भी दुर्गुणी
वताया जाय। ऐसे अवसरों पर जिनके मन-महोद्धि में
किचित् भी चोम उत्पन्न नहीं होता, जिनके चहरे पर सिकुड़न
नहीं आती, जिनके नेत्र लाल होकर मोहं तन नहीं जाती,
वही पुरूपवर चमाशाली कहलाते हैं।

श्राप चमाशील को साघु मानते हैं, या यप्पड़ के वदले धूंसा मारने वाले को ? ' चमाशील को ।'

गौतम स्वामी इस पुरुप पर तो क्रोध करते ही क्यों को उनका सत्कार करता है। रही अपमान करने वाले को सज़ा देने की वात। अगर वह अपमान करने वाले को अपनी तेजोलेश्या से मस्म कर देते तो क्या आप उन्हें मानते ? क्या उनका इस प्रकार वखान करते ? क्या वे हमोर लिए आदर्श होते ? नहीं। उन्होंने अपनी तेजोलेश्या को इस प्रकार गोय रक्खा था कि उन्हें कोई कितना ही क्यों न सतावे, वे उसका प्रयोग नहीं करते थे। इस अपूर्व ज्ञमागुण के कारण ही गौतम स्वामी हमारे लिए चन्द्रनीय, पूजनीय हैं। दुर्धे पर ज्ञमामाव रखकर उन्हें भी अपना मित्र मान लेना असाधारण सामर्थ्य का परिचायक है। यह सामर्थ्य देवों के सामर्थ्य से भी कहीं उत्तम है गौतम स्वामी के इस रूप का ध्यान करने से पापा का विनाश होगा।

गौतम स्वामी के शरीर. तप, लेश्या श्रौर स्नमा का वर्णन किया गया। अव यह देखना है कि उनमें झान की मात्रा कितनी थी ! इस संबंध में सुधर्मा स्वामी कहते हैं—गीतम स्वामी चौदह पूर्वों के झाता थे। वे चौदह पूर्वों के झाता ही नहीं वरन उनके रचियता थे। गौतम स्वामी श्रुत केवली थे। जो केवल झानी की तरह निस्सेदेह वचन थोलता है वह श्रुत केवली कहलाता है।

गौतम स्वामी में मित हान, श्रुत हान, श्रविघ हान श्रीर मन, पर्यय हान हैं। श्रथीत् केपल हान, को छोड़ कर शेष चार हानें। के घारक हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि गौतम स्वामी चौदह पूर्वों के झाता और चार झानों के घनी थे, लेकिन सम्पूर्ण श्रुत में उनकी व्यापकता थी या नहीं ? क्योंकि चौदह पूर्वधारियों में भी कोई श्रनन्त गुण हीन और कोई श्रनन्त गुण श्राधक होता है। चौदह पूर्वधारी भी संख्यात भाग हीन, श्रसंख्यात भाग हीन, श्रनन्त भाग हीन, संख्यात गुण हीन श्रसंख्यात गुण हीन, श्रनन्त भाग हीन होते हैं और संख्यात भाग श्रिधिक, श्रसंख्यात भाग श्रधिक, श्रनन्त भाग श्रधिक संख्यात गुण श्रधिक, श्रसंख्यात गुण श्रधिक और श्रनन्त गुण श्रधिक भी होते हैं। इस तरमता में गौतम स्वामी का क्या स्थान था ?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 'सव्वक्खरसिवाई'
विशेषण दिया गया है। सारे संसार का और तीनों कालों
का साहित्य ४२ अच्चरों से ही लिखा जाता है। जितने वाच्य
पदार्थ हैं उतने ही वचन हैं। गौतम स्वामी को इन सब
वचनों का ज्ञान प्राप्त है। वह 'सर्वाच्चरसिवाती' हैं कोई
भी अच्चर उनके ज्ञान से अज्ञान नहीं रहा है। वे सभी अच्चरों
को जोड़ने वाले हैं।

श्रयवा-' लब्ब' पद का 'श्रान्य' रूप भी वन जाता है। श्रान्य का अर्थ है छुनने योग्य। गौतम स्वामी की वचन-रचना श्रवण करने योग्य है, अतः वह श्रान्य-श्रवर-सिश्नपाती है। उनके मुख से कदुक, कठोर या अप्रिय वचन निकलते ही नहीं है। उनके वचन श्रमृत के समान मधुर और जगत् का परम कल्याण करने चाले हैं।

इतने गुणों के घारक होने पर भी गौतम खामी गुरु की शरण में रहते थे ! जो खयं ही सब के गुरु होने योग्य हैं, उनका भी कोई गुरु है ! इस संबंध में सुधमी स्वामी का कथत है कि गौतम स्वामी ऐसे गुण और ज्ञान के घारक होने पर भी अपने गुरु मगवान महाबीर की शरण में रहते थे । वे मगवान का ऐसा जिनय करते थे, मानों विनय के साज्ञात् हए ही हों । उनमें जो लिख्यणा थीं वे अभिमान चढ़ाने या बढ़ाने के लिए नहीं थीं।

श्रीसुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि ऐसे
गीतम स्वामी, मगवान से न बहुत दूर, न बहुत समीप श्रातमा
को संयम-ता से भावित करते हुए विचर रहे हैं। उन्हें यह
विचार ही नहीं है कि-हम ऐसे नानी और गुणी हैं. हिल्लिए
अलग रहकर श्रपना नाम फैलावें, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो
मगवान के होते हमें कौन पृछेगा? जहाँ केवलकानी विराजते
हैं वहाँ दूसरा चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसकी
पृष्ठ नहीं होतो। कैसा भी प्रकाशमान सर्च ताहर क्यों न हो,
स्प्र की वरावरी नहीं कर मकता। गीतम स्वामी ने श्रपना
श्रलग संघ यनाने का कभी विचार नहीं किया। वह इतने
विनीत हैं कि मगवान के चरण-कमलों के श्रमर वने रहते हैं
श्रीर तप एवं संयम की सावना करते हैं।

संयम और तए मोक्त के प्रथम अंग हैं। संयम और तए में अन्तर यह है कि संयम नये कर्म नहीं बंघने देना और तए पुराने कर्मों का नाशं करता है। जब नये कर्मों का बन्ध बंद हो जाता है और पुराने कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो सुक्षि के अतिरिक्त और क्या फल हो सकता है? इसी कारण गौतम स्वामी संयम और तप का आराघन करते हुए भगवान् के समीप विचर रहे हैं।

हमें सुघमी स्वामी का कृतक्ष होना चाहिये जिन्होंने गौतम स्वामी जैसे महान् पुरूष के महान् गुणों का वर्णन करके हमारे सामन एक श्रेष्ठ श्राद्श डपस्थित किया है। इन्होंने ऐसा न किया होता तो हम गौतम स्वामी का परिचय कैसे प्राप्त करते।

गौतम स्वामों के सद्गुणों को जानकर, हमें कर्तव्य का विचार करना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि उनके गुणों को जानकर, हममें जितनी भी शाकि है वह सब दूसरे काम में न लगाकर ऐसे काम में लगावे जिससे गौतम स्वामी के गुणों की श्राराधना हो। गौतम स्वामी ने श्रनेक गुणों से विभ्षित होने पर भी भगवान् के शिष्य रहने में लघुता में ही महत्ता देखी। उन्हें श्रपनी गुरुता का ध्यान नहीं श्राया। श्रपनी गुरुता को भूलने में ही महान् गुरुता हैं। एक किंव ने कहा है—

. पर कर मेरु समान, त्राप रहे रज-कण जिसा। ते मानव धन जान, मृत्यु लोक में राजिया॥

राजिया कवि कहता है कि मनुष्लोक में घन्यवाद का पात्र वही है जो दूसरों को मेरु के समान उच्च बनाकर श्राप स्वयं रज-कण के समान रहता है। जिसमें दूसरों को मेक के समान उच वनाने की शक्ति है वह स्वयं कितना ऊँची श्रेणी का होना चाहिए ? दूसरों की दृष्टि में वह चाहे जितना ऊँचा हो परन्तु वह श्रपने श्रापको रज के कल के समान तुच्छ ही समुभता है वास्तव में ऐसा महापुरुष महान् है श्रीर घन्य है।

जो लोग अच्छे अच्छे, मृत्वान् एवं सुन्दर वस्ताभूयस्य पहन कर निकलते हैं, डनकी भावना यही होती है कि लोग उन्हें अच्छा और वड़ा आदमी समर्फे। मगर यदि अच्छे कर्तत्र्य के साथ अच्छे गहने-कपड़े हों तय तो कदाचित् ठीक भी है। अगर भीतरी हुर्गुलो को छिपाने के लिए ही विद्या वस्त और आभूपस्य घारस्य कर लिए, भीतर पाप भरा रहा तो ऐसा मनुष्य घिक्कार का पात्र ही गिना जायगा। विहक ऐसे आदमियों की प्रशंसा करने वाला भी मूर्ख समभा जायगा। घन्य तो बही है जो वड़ा होकर के भी रज-कस्य वना रहता है।

गांधीजी के विषय में श्रमेरिका के एक पादरों ने लिखा था कि संजार में सब से बड़ा मजुष्य मोहनदास कर्मचंद गांधी हैं। यद्यपि संमार में दड़े-वड़े वादशाह हैं, एक से यड़कर एक घनवान हैं, वे मजुष्य भी हैं, फिर गांधीजी को ही सब से वड़ा क्यों यतलाया है शिजन्हें संसार के सव मजुष्यों में यड़ा बतलाया जारहा है वे बड़े हो करके भी रहन-सहन में भिखारी की तरह रहते हैं। क्या इस डदाहरण से कवि का कथन सह्य सावित नहीं होता ?

स्ररण रिक्षप, आप अपने को वड़ा दिखाने के लिए जितनी चेष्टा करते हैं, दतनां ही चेष्टा अगर वड़ा वनने क लिए करें तो आप में दिखावटी बड़प्पन के वदले बास्तिक बड़प्पन प्रकट होगा। तब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आपको तिनक भी प्रयत्न न करना होगा; यही नहीं बिक आप उसे छिपाने की चेष्टा करेंगे। यह बड़प्पन इतना ठोस होगा कि उसके मिट जाने की भी आशंका न रहेगी। ऐसा बड़प्पन पाने के लिए महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए और जिन सद्गुण रूपी पुष्पों से उनका जीवन सौरममय बना है उन्हीं पुष्पों से अपने जीवन को भी सुरिभत बनाना चाहिए।

बाहरी दिखावर, ऊरिरी टीमराम और श्रिममान, यह सब तुच्छता की सामग्री है। इससे महत्ता बढ़ती नहीं है, प्रत्युत पहले श्रगर श्रांशिक महत्ता है। तो वह भी नष्ट हो जाती है। तुच्छता के मार्ग पर चलकर महत्ता प्राप्त करने की श्राशा मत करें। विष पान करके कोई श्रजर-श्रमरं नहीं बन, सकता।

लोग दुकान सजाते हैं। दुकान सजाने का एक उद्देश्य यह है कि लोग भमके में आजावें और उन्हें ठगा जाय। क्या ऐसा करना अच्छा काम है ? यह उद्देश्य प्रशस्त है ? दुकान की सजावट के साथ अगर प्रमाणिकता हो तब तो ठीक है, मगर केवल चालवाज़ी के लिए सजाना कैसे ठीक कहा जा सकता है।

श्राज श्रधिकांश मनुष्य, राजा से रंक तक प्रायः इसी चालवाज़ी में पड़े हैं। सभी यह चाहते हैं कि हमारे दुर्गुण भले ही वने रहे मगर लोग हमारी प्रशंसा करें। मगर एक बार अपनी श्रातमा से पूछो। सोचो—'हे श्रात्मन्! तू चाहता तो वड़ाई है, मगर श्रपने दुर्गुरों से श्राप ही पतित हो रहा है।' श्रपने को श्राप भृल कर हैरान हो गया। माया के जाल में फँसा वीरान हो गया।।

लोग चाहते क्या हैं श्रीर करते क्या हैं? वाहवाही चाहते हैं मगर थृ-धृ के काम करते हैं। यह देखते नहीं कि हमारे काम कैसे हैं? श्राज गांधीजी की वाह-वाही हो रही है तो क्या उन्होंने वाहवाही के लिए किसी प्रकार का ढाँग किया है? नहीं। उन्होंने काम ऐसे किये जिससे उनकी वाह-वाह होरही है। अगर श्राप ऐसे श्रक्त्रे काम नहीं कर सकते तो कम से कम भूठी वार-वाह पाने की लालसा तो न राखिए।

कोई गोटा कोई किनारी पहनकर नखरा दिखावे भारी। न हुक्म रव का कोई माने खुदा की वार्ते खुदा ही जाने॥

हमारे यहाँ आतमा ही खुदा है। जो खुद ही वना हो वह खुदा कहलाता है। क्या आतमा स्वयं ही नहीं वना हें ? फिर क्या आतमा की वार्ते आतमा ही नहीं जानता ? तुम्हारी वात तुमसे दिपी नहीं है। हे आतमा! तु नखरेवाजी से संसार को रिमाना चाहता है, लेकिन यह देख कि तेरे में परमातमा की आजा मानने की कितनी शक्ति है ! जिस कार्य के करने से और अधिक पतन होता है, वह कार्य करने से क्या लाभ है !

मिल के जिन क्पड़ों को पहनने से न आपका लाभ है, न संतार का ही लाभ है, उन्हें पहनने में क्या लाभ है? याड़ा परमात्मा के हुक्म को मानो तो क्या कोई द्वानि होगी? मिल के वस्त्र त्यान देने से क्या आत्मा का कल्याण न होगा? श्रीर मिलके वस्न त्याग देने पर पया कोई कए होगा ? श्राप कर सकते हैं कि मोटे कपड़े गमीं में कए पहुँचाते हैं, मगर दूसरे सैकड़ों मनुष्य खादी के वस्त्र पहनते हैं सो क्या दह मनुष्य नहीं है ? सारी सुकुमारता क्या श्रापक ही हिस्से शाई है ? श्रीर क्या श्राप गीतम स्वामी के शिष्य नहीं है ? गीतम स्वामी 'उच्छूढ सरीर' थे, मोगी शरीर वाले नहीं थे। श्राप गेक श्ररीर को भी त्याग दें श्रीर श्राप पाप को वढ़ाने वाले श्रीर संसार को रुलाने वाले कपड़े भी नहीं त्याग सकते ? श्रगर ऐसे कपड़े भी श्राप से नहीं छूट सकते तो श्राप 'उच्छूढसरीर' का पाठ कैसे पढ़ेंगे ? जिस सेना का नायक वीर हो उसके सैनिक कायर क्यों हों ?

गाड़ा (खइर) पहनने से यदि आपको गर्मी होती है तो उथा संसार में आप से वढ़ कर अमीर नहीं हैं ? अगर है और वे गाड़ा पहन कर देश की सेवा करते हैं तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते ? अगर आप धर्म को दिपाने वाली छोटी-छोटी वातों का भी पालन न कर सकेंगे तो वड़ी वातों का पालन करकें कैसे धर्म दिपावेंगे ? मिल के कपड़े त्याज्य है. इस विषय में किसी का मतमेद नहीं है। अगर आप इन्हें भी नहीं छोड़ सकते तो धर्म के वड़े काम कैसे कर सकोंगे ?

मिल के वस्नों की ही भाँति विदेशी वस्त्र और विदेशी श्रीषियाँ भी त्याज्य हैं। क्योंकि इनमें श्रक्सर मांस-मिद्रा चर्वी श्रादि का मेल रहता है। श्रिधिकांश एलोपैथिक द्वाइयों में मांस के सत और ब्रांडी का मिश्रण रहता है।

मित्रो! श्राप श्रपना जीवन त्यागमय वनाश्रो, जिससे

गोतम स्वामी का नाम लेने लायक यन सको। गौतम स्वामी का जीवन ऐसा त्यागमय और सरल था कि वेले वेले पारणा करके भी खयं गोचरी लेने जाते और एक वालक जिधर ले जाता, 'कघर ही चले जाते थे। गांधीजी की सादगी का उदाहरण इसलिए दिया है कि गौतम स्वामी दूर हैं और गांधीजी समीप हैं। अन्यथा जैन साहित्य में ऐसे २ उदाहरण मौजूद हैं कि जिन की तपस्या के समान गांधीजी की कई-एक तपस्याप भी नहीं हो सकती।

मित्रां! मिल के वस्त दूपित हैं। शरीर पर रहने से खरावी पैदा करते हैं। इसलिए इन्हें त्यागे। अगर आप विलायती और मिल के वस्त्र नहीं त्याग सकते तो कम से कम हम साधु मां को तो नहीं हो देना। हम केवल यशी चाहते हैं कि कि ली भी आवम के शरीर पर मिल के वस्त्र न दिखें।

विना त्याग के जीवन शुद्ध नहीं वनता। त्याग सीखी श्रीर खान पान एवं रहन-सहन से श्रपने जीवन को शुद्ध वनाश्रो। इसी में तुम्हारा श्रीर संसार का कल्याण है।

भगवान महावीर समवसरण में विराजमान हैं और गौतम स्वामी उनसे न स्यादा दूर, न ज्यादा पास वैठे हैं। गौतम स्वामी किस आसन से वैठे हैं, यह भी सुधर्मा स्वामी ने वतलाया है। गौतम स्वामी के धुटने ऊपर को उठे हैं और सिर नीचे की ओर किंचित् सुका हुआ है। गो दुहने के समय जो आसन होता है उसी आसन से वैठे हुए गौतम स्वामी घ्यान क्यी कोठे में प्रविष्ट हैं।

श्रनाज श्रगर सुरितत स्थान में नहीं रक्खा जाता तो वह इघर-उघर विखरा रहता है जिससे खराव भी होता है श्रीर उसका श्रसली गुण भी कम हो जाता है। श्रतएव रहा की दृष्टि से श्रनाज मिट्टी की कोठियों में भर दिया जाता है। इससे वह विखरा नहीं रहता श्रीर उसमें जीव जन्तु भी नहीं पड़ने पाते। वह सुरिक्तं रहता है, जिससे कुदुम्ब का जीवन सुख से वीतता है।

लोक व्यवहार के इस दृष्टान्त को ध्यान में रखकर ही
गीतम स्वामी के संबंध में यह कहा गया है कि वे ध्यानरूपी
काठे में तल्लीन हुए वेठे हैं। जैसे कोठे में नहीं मरा हुआ
अनाज इधर-उधर विखरा रहता है उसी प्रकार बिना ध्यान
के मन और इन्द्रियाँ इधर-उधर बिखरी रहती हैं, जिससे
खराव होकर विपत्ति में पड़ जाती हैं। अतएव मन और
इन्द्रियों को खींच कर ध्यान रूपी कोठों में बंद कर दिया
जाता है। ऐसा करने से उनकी शक्ति सुरक्तित रहती है।

इिन्द्रयों को श्रीर मन को एकाप्र करके इनका संगठन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान की व्याख्या करते हुए दार्शनिकों ने श्रीर योगशास्त्र ने यही वतलाया है कि चित्तवृत्ति का निरोध करना ध्यान है। जैसे विखरी हुई सूर्य की किरणों से श्रीय उत्पन्न नहीं होती, परन्तु काच के वीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती हैं श्रीर उस काच के नीचे रुई रखने से श्राग हत्पन्न हो जाती है। श्रगर वीच में काच न हो तो किरणों से जो काम लेना चाहते हैं वह नहीं लिया जा सकता। इसों प्रकार मन श्रोर इन्द्रियों को एकत्र करने से श्रातम ज्योति प्रकट होती है। ध्यान रूपी काच के द्वारा विखरी हुई इन्द्रिय कर्पा किरणें एकत्र हो जाती हैं श्रीर श्रात्म ज्योति प्रकट होकर श्रपर श्रोर श्रात्म हो जाती हैं श्रीर श्रात्म ज्योति प्रकट होकर श्रपर श्रोर श्रात्म हो जाती हैं श्रीर श्रात्म ज्योति प्रकट होकर

मनुष्य जव सोता है तो इन्द्रियों से सोता है मगर मन से जागता रहता है। इन्द्रियाँ सोती रहती है अतः उनके द्वारा निकलने वाली मनकी शक्षि ठक जातो है। इस शिक के रकने में स्वप्न आता है और स्वम में ऐसी वातें देखी सुनी जाती हैं, जो पहले देखी-सुनी नहीं हो, न जिनकी कल्पना ही की है। कमी-कमी पूर्वमव की वातें भी स्वम में दिखने लगती हैं, और कभी आगे होने वाली घटनाएँ दिखने लगती हैं।

शालिवाहन राजा के संवंध में एक कथा है। एक रात वह सो रहा था। उसने स्वप्तमें देखा कि में कनकपुरपट्टन नामक नगर को गया हूँ। वहाँ के राजा की पुत्री हंसावली पर में मुग्ध हो गया हूँ और उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। विवाह होने के पश्चात् में उससे वार्चालाप करता हुआ विश्राम कर रहा हूँ।

राजा खप्त के इस प्रानन्द में इतना विमोर हो गया कि संवेरा होने पर भी नहीं उठा। लोग ग्राम्थर्य करने लगे। श्रन्त में प्रधान ने जाकर छसे जगाया प्रधान के जगाने पर राजा जाग तो गया मगर उस पर बहुत रुष्ट हुआ। कहने लगा—'प्रधान! तुमने मेरा श्रानन्द मंग कर दिया है, इस-लिए तुम वध के योग्य हो।'

राजा तलवार लेकर मन्त्रां को मारने के लिए उद्यत हुआ। मन्त्री चतुर था। उसने राजा से कहा—'में आपके अधीन हूँ। कहीं जाता नहीं हूँ। आप जब चाहें तभी मुक्ते मार सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। पहले मेरी प्रार्थना झन लीजिए, फिर चाहें तो प्राण ले लीजिए। अगर आए मेरी प्रार्थना सुनने से पहले ही सुक्ते मार डालेंगे तो आपको पश्चा-चाप होगा कि मन्त्री न जाने क्या कहना चाहता था !'

राजा'ने मन्त्री की यह बात स्वीकार की । कहा-'बोली क्या कहना चाहते हो ?'

सन्त्रों ने कहा — 'मैं श्रतुमान करता हूँ कि श्राप इस समय कोई स्वप्त देखें रहे थे श्रोर उसी के सुख में तक्षीन हो रहे थे। मैंने श्राकर श्रापको जगा दिया श्रोर श्रापका सुख-स्वप्त भंग हो गया। यही बात है न ?'

राजा वोला—'हाँ, बात तो यही है।'

मन्त्री ने कहा—श्राप स्वप्त में जो सुख भोग रहे थे, वह सुख श्रगर श्राप मुक्ते सुनादें तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि में इसे प्रत्यक्त कर दिखाऊँगा। स्वप्त का सुख तो क्षिक था, थोड़ी देर वाद वह नप्ट होता ही। मगर में स्वप्त का वही सुख वास्तविक कर दिखाऊँगा।

राजा न श्रपना स्वप्त मंत्री को कह सुनाया। श्रन्त में कहा—'सुख-समय में जगाकर तुमने मेरा सुख-मंग किया है। श्रव श्रपना प्रतिका याद रखना।

मंत्री ने कहा—'इस सुख को प्रत्यक्त कर दिखाना कौन चड़ी वात है ! कनकपुर पट्टन भी है और हंसावली नामक राजकुमारी भी वहाँ है। यह मुक्ते मालूम है। में हंसावली को आपस अवश्य मिला टूंगा।

यह फिरसा है। इससे हमें प्रयोजन नहीं। इसका उत्तरा करने का श्राशय यह है कि स्वप्न में ऐसी वात देखी सुनी जाती है. जो कभी देखी सुनी नहीं है। ---

कई लोग कहते हैं—चैठे-घंठे स्वर्ग का हाल कैसे मालूम हो जाता है ? लेकिन उनसे पूछो-सोने पर इस प्रकार की वातें कैसे मालूम हो जाती हैं ? जैसे स्वप्न में अनदेखी और अनसुनी वातें मालूम हो जाती है, उसी प्रकार स्वर्ग का हाल भी मालूम हो जाता है।

चायिक गुण की तो वात ही क्या, चायापशिमक गुण में भी इतनी शक्ति है कि जो वात कभी देखी नहीं वह भी देखने को मिल जाती हैं।

निद्रा में, जो सहज रीति से और धकावर से उत्पन्न होती है, इतनी शक्ति है तो पराक्रम और योग की शक्ति से इन्द्रिय-चृति का निरोध कर ध्यान में एकाप्र होने से प्रकट होने वाले ज्ञान का कहना ही क्या है ? इसीलिए गौतम स्वामी इन्द्रिय और मन को इधर-उधर न ज्ञाने देकर ध्यान रुपी कोठे में लीन रखते हैं।

गौतम स्वामी को उस ध्यान में क्या सहर पैदा हुई, यह बात सुधर्मी स्वामी आने चलकर बताएँने ।

खुवर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी के घ्यान, विनय ब्रादि का वर्णन क्यों सुनाया? इसलिए कि जम्बू स्वामी को ब्रोर आगे की परम्परा को शिक्षा देनी थी। जब सास् यह चाहती है कि मेरी वहू सुघर जाय ब्रौर चिड़ चड़ न करना पड़े तो वह अपनी लड़की को ससुराल जाते समय शिक्षा देती है कि —वेटी, ऐसा काम करना कि सब तेरी श्रोर मेरी प्रशंसा करे। तू चाहे तो मुसे घन्यवाद दिला सकती है और तू चाहे तो धिकार भी दिला सकती है।

सास् कहती है बेटी से, मगर सुनती वह भी है। सास् समसती है कि यदि बहू में थोड़ी भी बुद्धि होगी तो मने वेटी की लक्ष्य करके जो कहा है उसे वह भी समस जायगी। अगर बहू में इतनी भी बुद्धि न होगी तो किट-किट करने से क्या लाभ हैं? इससे तो क्लेश ही अधिक बढ़ेगा।

सास् अगर लड़की को ऐसी शिका देगी तब तो बहु
भी सुनकर, सममकर सुधरेगी। अगर उसने अपनी बेटी
को उस्टा ही सममाया कि—'देख बेटी, सुसराल में ज्यादा
काम करके तन मत तोड़ना। सास की वात मत सहना।
सास ज्यादा कुछ कहे तो डटकर सामन हो जाना। हम लोग
हलके कुल के नहीं है, न किसी से रुपया ही गिनाया है।
उस्टा हमने दिया ही है। अगर न बने तो यहीं आ जाना।
दामाद को यहीं बुलाकर दुकान करा दूंगी।' बेटी को ऐसी
शिका देने से क्या बहु न सममेगी? वह भी यही सोचेगी कि
ननद उस घर की बहु है तो में इस घर की बहु हूँ। जो बात
उसके लिए कही गई है बही मेरे लिए भी है।

इसी प्रकार सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी की वात सुना रहे हैं। सुधर्मा स्वामी को शिष्य-परम्परा सुधारनी है, इसी उद्देश्य से वह गौतम स्वामी के विनय आदि की वात सुना रहे हैं, जिससे जम्बू स्वामी यह समस लें कि गीतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर हैं और वे भग-वान का इतना विनय करते हैं तो मुक्ते भी अपने गुरु का इतना ही विनय करना चाहिए। जब गौतम जैसे महान् पुरुष, जो तपसी हैं, संघ के नायक हैं, अनेक ऋदियों के धारक हैं और देखता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, वे भी श्रपेन गुरु का चिनय करते हैं तो हम इन के सामने किस गणना में हैं ?

सुधमा स्वामी के कथन से जम्बू स्वामी तो समक्ष ही चुके थे, फिर यह वर्णन शास्त्र में वर्णे लिखा गया है? इसे लिपिवड करने का रहेश्य है—संघ के हित पर हाष्ट्र रखकर उसकी सुन्दर परम्परा को कायम रखना। यह वर्णन इसलिए किया गया है कि जिस तरह गौतम स्वामी ने भगवान से श्रीर जम्बू स्वामी ने सुधमा स्वामी से विनय पूर्वक प्रश्न किये थे. उसी प्रकार प्रश्न करना चाहिए।

श्रावक को श्रगर श्रपते गुरु के समन्न प्रश्न करना हो तो किस प्रकार करना चाहिए ? क्या श्रावक लड़ की तरह जाकर प्रश्न करे ? श्रमेक श्रावक बन्द्ना-नमस्कार किये विना हो. विनय की पर्वाह किये विना ही श्रार अखित श्रवसर है या नहीं. यह देखे विना ही प्रश्न करने लगते हैं। श्रन्यतीर्यी लोग जय नक शिष्यत्य स्त्रीकार न करे तब तक मले ही विनय न करे, मगर श्राप तो श्रायक हैं। श्रापको तो विनय श्रीर नम्रता के निना प्रश्न करना ही न चाहिए। श्रनर श्राप विनय के निना प्रश्न करने श्रीर खाबु उत्तर भी दे हैंगे, नो भी यह स्मरण एकता चाहिए दिवनय के विना शन प्रात नहीं होना।

प्रेम ग्रोग मिक्क की विद्यमानता में ही उपदेश तामग्रह हो स्थान है। फोटोग्राफर बना ही फोटो उताग्ना है जैसे श्राप गेटे होने हैं। इसीतिए लोग अच्छे दिखने के उद्देश्य म मांगकर भी गहने—वपशे पहन लेते हैं। सुना गया है कि एई फोटोप्र कर नकती कड़े-क्टे रख छाड़ने हैं। जब छोटे से काम में भी इतनी ठसक रखते हो तो जहाँ हृद्य में शास्त्र का फोटो लेना है वहाँ लापरवाही करने से कैसे काम खलेगा? वैद्य से दवा लेनी है तो उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। वैद्य की दवा कराचित् इस शरीर के रोग को मिटावेगी, लेकिन शास्त्रश्रवण तो भव-परम्परा के रोग मिटाता है ! फिर वेद्य से दवा लेभे के समय विनीत श्राचरण करो श्रेर शास्त्रश्रवण के समय श्रविनय सेयन करो, तो क्या यह उचित कहलाएगा !

> ख़्याल त्राता है मुक्ते दिलजान तेरी वात का। खबर तुक्तको है नहीं आगे आँवेरी रात का।। जोवन तो कल ढल जायगा दियाव है बरसात का। चोर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का॥

दिलजान का शर्थ है—दिल से वँधा हुआ। दिलजान कह देना और वात है और दिलजान का—सा वर्त्ताव करना श्रीर वात है। दुनिया में घनजान, मकानजान, और रोटीजान भी हैं। जो घन दे वह घनजान, जो रोटी दे वह रोटीजान श्रीर को मकान दे वह मकान जान। इस प्रकार कई तरह की मैत्री होती है लिकन दिलजान का दोस्ताना निराला ही है।

दिल परमात्मा का घर है परमात्मा जब मिलेगा तब दिल में ही, श्रगर दिल में निमला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। जो दिलजान बन जाता है उसे हर घड़ी खीफ रहता है कि कहीं मेरे दिलजान का दिल न दुख जावे ? लोग खुशामद के मारे, श्रच्छा खांने को मिलने से दिलजान कहते हैं, लोकन ईश्वरीय विश्वास पर जो दिलजान बनाता है वह इसलिए कि दिल परमात्मा का घर है। वह यह बात भली भाँति समभ के तेता है कि किसी का दिल दुख़ाना ईश्वर को दुखाना है। इसी का नाम द्या या श्राहिंसा है। दूसरे के दिल को रंज पहुंचाना ईश्वर को रंज पहुँचाना है।

यह आदर्श है। कोई इस आदर्श पर चाहे पहुंच न सके मगर आदर्श यही रहेगा। आदर्श उच्च, महान् और परि-पूर्ण ही होना चाहिए। अगर आदर्श ही गिरा हुआ होगा तो व्यवहार कैसे अञ्झा होगा ?

पूरे सन्त वहीं हैं जो किसीका दिल नहीं दुखाते। किसीका दिल दुख जाय तो वह अपने आपको ईश्वर के सामने अपराधी मानते हैं।

कहा जा सकता है संतों की बात जुदी है, मगर गृहस्थ के सिर पर सैकड़ों उत्तरदायित हैं। उसे हैन-देन करना पड़ता है और दावा-सगड़ा भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी का दिल दुखाये विना काम कैसे चल सकता है है इसका उत्तर यह है कि जब आपका दिल ही ऐसा वन जायगा कि मुमसे किसी का दिल न दुखे, मुमे किसी का दिल नहीं दुखाना है तो, आपके सामने रगड़े-भगड़े आवेंगे ही नहीं। सिंह और सर्प भी अहिंसावादी का कुछ नहीं विगाड़ सकते। कदा-चित्तुम्हारे सामने ऐसा मौका आवे भी तो कम से कम इतना करो कि दूनरे का इक छीनने के लिए उसका दिल न दुखाओ। अपने हक का लेने में दूसरे का दिल दुखाना उतना पाप नहीं है, जितना पाप दूसरे का हक छीनने के लिए दिल दुखाने में है। अधिकांश लोग दूसरे का हक छीनने के लिए उसका दिल दुसाते हैं। दूसरे का हक हड़प जाना और दूसरे का हक देना नहीं, यह भावना संसार में फैल रही है, इसी कारण संसार अशान्ति का अड्डा बना हुआ है।

मित्रों । अपने जीवन को उन्नत बनाना हो तो गौतम स्वामी के गुणों का चिन्तन-मनन करके उन्हें अवने जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में चरितार्ध करने की चेष्टा करो। इसी में आपका कल्याण है।



## प्रकोल्यानः।

<del>--\$\$-\$}-\$\$-\$-</del>

मूल-तए एं से भगवं गोयमे जायसङ्ढे, जायसंसए, जायकोऊहल्ले, उपपराण्सङ्हे, उप-गणसंसए, उपगणकोऊहहो; संजायसङ्ढं, संजायसंसए, संजायकोऊहल्ले; समुप्प--गणसङ्ढे, समुप्पगणसंसए, समुप्पगणकोऊहल्ले उट्टाए उट्टेइ। उट्टाए उद्दिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेऐव उवागच्छइ। उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिएं करेइ, वंदइ, नमंसइ। नमंसिता एचा-सग्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे, नमंसमाणे अभि-मुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवःसमाणे एवं वयासी। (३)

संस्कृत—क्वावा—तदा स भगवान् गौतमो जातश्रद्धः, जातश्रयः, जातकुतूहलः, टत्मनश्रद्धः, टत्मनश्रद्धः, टत्मनश्रद्धः, रत्मनश्रद्धः, सजातसंशयः, सजातकुतूहलः, समुत्पनश्रद्धः, समुत्पनकुतूहलः, उत्थया उत्तिष्टति । उत्थया उत्थाय येनैव प्रमणो भगवान् महावोरस्तेनैव उपागच्छति, उपागम्य श्रमणं भगवन्तं महावीर त्रिकृतः श्रादक्षिणप्रदक्षिण करोति, कृत्वा वन्दते, नमस्यति, नमस्यिता नात्यासन्नः, नातिदूरः, शुश्रूषमाणः, नमस्यन् श्रमिमुखो विनयेन कृतप्राक्षिणः पर्युपाधीन एवमवादीत् । (३)

म्लार्थ-तत्पश्चात् जातश्रद्ध-प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले, जातसंश्य, जातकृत्हल, संजातश्रद्ध, संजातसंश्य, संजात-कृत्हल, समुत्पन्न श्रद्धा वाले समुत्पन्न संश्य वाले, समुत्पन्न कृत्हल वाले भगवान् गीतम उत्थान से उठते हैं। उत्थान से उठकर जिस श्रोर श्रमण भगवान् महावीर हैं उस श्रोर श्राते हैं। श्रा करके श्रमण भगवान् महावीर को तीन वार दिन्तण दिशा से श्रारंभ करके प्रदिच्चणा, करते हैं। प्रदिच्या करके वंदन करते हैं, नम्क्रकार करते हैं। नमस्कार करके न बहुत पास, न बहुत दूर भगवान् के सामने विनय से ललाट पर हाथ जोड़ कर भगवान् के वचन सुनने की इच्छा करते हुए भगवान् को नमस्कार करते श्रीर उनकी पर्धुपासना करते हुए इस प्रकार बोले। (३)

व्याख्या—श्रीस्धर्मा स्वामी न गौतम स्वामी के गुणीं का वर्णन किया। अब भगवती सूत्र में वर्णित प्रश्नोत्तर किस जिक्कासा से हुए हैं, यह वर्णन प्रारंभ से ही सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी को सुनाने लगे। उन्होंने कहा-हे जम्बू! जब गौतम स्वामी ध्यान क्यी कोठे में विचरते थे उस समय हनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई।

'जायसद्हे' श्रशीत् जातश्रदः । 'जात' का श्रर्थे प्रवृत्त श्रीर उत्पन्न दोनों हो सकते हैं। यहाँ 'जात' का श्रर्थे प्रवृत्त है। श्रर्थात् श्रद्धा में प्रवृत्ति हुई।

जात का अर्थ प्रवृत्त हुआ। रहा श्रद्धा का अर्थ। विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है लेकिन यहाँ श्रद्धा का अर्थ इच्छा है। तात्पर्य यह हुआ कि गौतम स्वामी की प्रवृत्ति इच्छा में हुई। किस प्रकार की इच्छा में प्रवृति ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है कि जिन करवों का वर्धन किया जायगा, उन्हें जानने की इच्छा में गौतम स्वामी की प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार तत्व जानने की इच्छा में जिसकी प्रवृत्ति हो उसे 'जातश्रद्ध' कहते है।

जात संशय अर्थात् संशय में प्रशृति हुई। यहां इच्छा की प्रवृत्ति का कारण वहकाल्या गया है। गौतम स्वामी की इच्छा में प्रवृत्ति होने का कारण यह था कि उनकी संशय में प्रवृत्ति हुई, क्योंकि संशय होने से जानने की इच्छा ह्येती है। जो कान निश्चयात्मक न हो, जिसमें परस्पर विरोधी अनेक वाजू मालूम पड़ते हों वह संशय कहलाता है। यथा—'यह रस्ती है या सर्प है ?' इस प्रकार का संशय होने पर उसे निवारण करने के लिए यथार्थता जानने की इच्छा उत्पन्न

होती है। गौतम स्वामी को तत्व विष्युक इच्छा हुई क्योंकि बन्हें संशय हुआ था।

संशय दे। प्रकार का होता है। एक संशय, श्रद्धा का दूषण माना जाता है श्रीर दूसरा श्रद्धा का भूषण समका जाता है। इसी कारण शास्त्रों में संशय के सम्बन्ध में दो प्रकार की वातें कही गई। एक जगह कहा है—

संश्यात्मा विनश्यति ।

श्रर्थात्—शंकाशील पुरुष नाश को प्राप्त होता है।
दूसरी जगइ कहा है—

न संशयमनारुख नरो भद्राणि पश्यति ।

श्रर्थात्—संशय उत्पन्न हुए विना—संशय किये विना मनुष्य को कल्याण मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता।

तात्पर्य यह है कि एकं संशय आतमा का घातक होता है और दूसरा संशय आतमा का रक्षक होता है। गौतम स्वामी को कौनसा संशय उत्पन्न हुआ ?

इस प्रश्न के उत्तर में रीकाकार कहते हैं कि जो यस्तु-तत्त्व पहले निश्चित नहीं था उसके संवंघ में गौतम स्वामी को संशय उत्पन्न हुआ। गौतम स्वामी का यह संशय अपूर्व कान-प्रहण् का कारण होने से आत्मा का घातक नहीं है।

भगवान् गातम स्वामी को किस वस्तुःतत्त्व के जानने के संवंघ में संशय हुआ ? इसके लिए टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि—मगवान् महावीर का सिद्धान्त यह है कि—

## चलमाखे चलिए।

## श्रयीत्-जो चल रहा है वह चला।

सूत्रार्थ में चलने वाले को चला कहा, इससे यह श्रर्थ निकलता है कि जो चलता है वही चला। जैसे एक श्रादमी कलकता के लिए चला। इस चलते हुए को 'नया' कहना यह एक श्रर्थ का वोधक है।

'चलता है' यद कथन वर्तमान का वोधक है और 'चला' यह भूतकाल या अतीत काल का वोधक है। 'चलता है' यह वर्तमान की वात है और 'चलां यह भूतकाल की यात है। अतएव संख्य पदा होता है कि जो वात वर्त्तमान की है, वह भूतकाल की कैसे कह दी गई शास्त्रीय दिए से इस विरोधी काल के कथन की एक ही काल में वतलाने से दौप आता है। ऐसी दशा में यह कथन निद्षि किस प्रकार कहा जा सकता है !

जमाली संशय से ही अप हुआ था और गौतम स्वामी संशय से ही झानी हुए थे। जमाली के सम्बन्ध में 'संश्यातमा विनश्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ और गौतम स्वामी के विषय में 'न संश्यमनारुह्य नरो मद्राशि पर्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ।

जो संशय निर्णयात्मक होता है अर्थात् जिसके गर्भ में निर्णय क्ष प्रयोजन होता है वह लाभदाता है; और जो संशय निर्णय के लिए नहीं, अपित हठ के लिए होता है वह नाश करने वाला होता है। जमाली का संशय हठ के लिए था निर्णय के लिए नहीं, इस कारण वह पतित हो गया । इससे विरुद्ध गौतम स्वामी का संशय निर्णय करने की बुद्धि से, वस्तु तत्त्व को बारीकी से समस्रोने के प्रयोजन से था, उसमें हठ के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए गौतम स्वामी का श्रातमा शुद्ध और शानयुक्त हो गया।

'जायको उद्देल' श्रर्थात् जातकृतृहतः । गौतम स्वामी कों कौतृहत उत्पन्न हुश्रा श्रर्थात् उनके हृद्य में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उत्सुकता यह कि मैं भगवान् से प्रश्न करूँगा, तब भगवान् मुक्ते अपूर्व वस्तु-तत्त्व समक्तावेंगे, उस समय भग-वान् के मुखारविन्द से निकले हुए श्रमृतमय वचन श्रवण् करने में कितना श्रानन्द होगा १ ऐसा विचार करके गौतम स्वामी को कौतृहत हुश्रा।

गौतम स्वामी का संशय दोषम्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अकेला संशय नहीं हुआ, वरन पहले श्रद्धा हुई, फिर संशय हुआ, फिर कौत्इल भी हुआ। अतः उनका संशय आनन्द का विषय है। श्रद्धा पूर्वक की हुई शंका दोषास्पद नहीं है, वरन अश्रद्धा के साथ की जाने वाली शंका दोष का कारण होती है। यहाँ तक जायसहढ़े, जायसंस्प और जायकों को होती है। यहाँ तक जायसहढ़े, जायसंस्प और जायकों कहा गया है-'उप्पन्नसहढ़े, उप्पन्नसंस्प और उप्पर्णकों उहते।' अर्थात् श्रद्धा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ और कात्रहले हुआ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'जायसड्ढे' श्रीर 'उप्पर्णसड्ढें में क्या श्रन्तर है ? यह दो विशेषण श्रलग-श्रलग क्यों कहे नये हैं ? इसका उत्तर यह है कि श्रद्धा जव उत्पन्न हुई तब वह प्रवृत्त भी हुई। जो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

इस कथन में यह तर्क किया जा सकता है कि श्रदा में जब प्रवृत्ति होती है तव यह बात खयं प्रतीत हो जाती है कि श्रदा हत्पन्न हुई है। यानी श्रदा प्रवृत्त हुई है तो उत्पन्न हो ही गई है। फिर प्रवृत्ति और उत्पत्ति को श्रलग-श्रलग कहने की क्या श्रावश्यकता थी ? उदाहरण के लिए-एक बालक चल रहा है। चलते हुए उस वालक को देखकर यह तो श्राप ही समम्म में श्रा जाता है कि बालक उत्पन्न हो चुका है। उत्पन्न न हुशा होता तो चलता ही कैसे ? इसी प्रकार गौतम स्वामी की प्रवृत्ति श्रद्धा में हुई, इसी से यह बात समम्म में श्रा जाती है कि उनमें श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। फिर श्रद्धा की प्रवृत्ति बतलाने के प्रश्चात् उसकी उत्पत्ति बतलाने की क्या श्रावश्यकता है ?

इस तर्क का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति और उत्पत्ति में कार्यकारणभाव प्रदर्शित करने के लिए दोनों पद पृथक्-पृथक् कहे गये हैं। कोई प्रश्न करे कि श्रद्धा में प्रवृत्ति क्यों हुई ? तो इसका यह उत्तर होगा कि, श्रद्धा उत्पन्त हुई थी।

कार्य-कारण माव वतलाने से कथन में संगतता श्राती है, सुन्दरता श्राती है श्रीर शिष्य की बुद्धि में विशदता श्राती है। कार्य-कारण माव प्रदर्शित करने से वाक्य श्रालंकारिक भी वन जाता है।

सादी श्रीर श्रालंकारयुक्त मापा में श्रन्तर है। श्रतंकार-मय भाषा उत्तम मानी जाती है, श्रतएव कार्य-कारण भाव दिखलाना भाषा का दूषण नहीं है, भूषण है। इस समाधान को साली पूर्वक स्पष्ट करने के लिए आचार्य साहित्य-शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि—

प्रवृत्तदीपामप्रवृत्तमास्करां प्रकाशचन्द्रां बुबुधे विमावरीम् ।

प्रशीत्-जिस में दीपकों की प्रवृत्ति हुई है, सूर्य की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी चन्द्रमा के प्रकाश वाली रात्रि समभी।

इस कथन में भी कार्य-कारणभाव की घटना हुई है।
प्रवृत्तरीपाम्' कहने से 'श्रप्रवृत्तभास्करां' का बोध हो ही
जाता है, क्योंकि सूर्य की प्रवृत्ति होने पर दीपक नहीं जलाये
जाते। श्रतः जव दीपक जलाये गये हैं तो सूर्य प्रवृत्त नहीं
है, यह जानना स्वभाविक है, फिर भी यहाँ सूर्य की प्रवृत्ति
का श्रभाव श्रलग कहा गया है। यह कार्य-कारणभाव बतलाने के लिए ही है। कार्य-कारणभाव यह कि सूर्य नहीं है
श्रतः दीपक जलाये गये हैं।

श्राचार्य कहते हैं कि जैसे यहाँ कार्य-कारणभाव प्रद्-श्रित करने के लिए श्रलग दो पदों का श्रहण किया गया है, उसी प्रकार शास्त्र में भी कार्य-कारणभाव दिखाने के लिए ही 'जायसहढे' श्रीर 'उप्परणसहढे' इन दो पदों का श्रलग भयोग किया है। भद्धा में प्रवृत्ति होने से यह श्रवश्य जान गये कि श्रद्धा उत्पन्न हुई लेकिन वाक्यालंकार के लिए जैसे उक्त वाक्य में 'रार्य नहीं है' यह दुवारा कहा गया है उसी प्रकार यहाँ 'श्रद्धा उत्पन्न हुई' यह कथन किया गया है।

'जायराइहे' श्रीर 'उप्परण्सइहे' की ही तरह 'जाय-संसए' श्रीर 'उप्परण्संसए' तथा 'जायकुऊइले' श्रीर 'उप्परण्कुऊहले' पदों के विषय में भी समभ लेना चाहिए। इन छ्रह पदों के पश्चात् कहा है-संजायसङ्ढे, संजा-यसंसप, संजायको उहले, श्रीर समुष्पएएएसङ्ढे, समुष्पएए संसप श्रीर समुष्पएएकुऊहले । इस प्रकार छ्रह पद श्रीर कहे गये हैं।

श्रवीचीन प्रन्थों में श्रीर प्राचीन शास्तों में शैली सम्बन्धी बहुत अन्तर है। प्राचीन ऋषि पुनरुक्ति का इतना खयाल नहीं करते थे जितना संसार के कल्याण का खयाल करते थे। उन्हों ने जिस रीति से संसार की मलाई श्रधिक देखी उसी रीति को श्रपनाया श्रीर उसी के श्रनुसार कथन किया। यह यात जैन शाखाँ के लिए ही लागू नहीं होती. वरन् सभी प्राचीन शास्त्रों के तिए लागू है। गीता में अर्जुन को वोध देने के लिए एक ही वात विभिन्न शब्दा द्वारा दोहराई गई है। एक सीघे-सादे उदाहरण पर विचार करते से यह वात समभ में आ जायगी। किसी का लड़का जोखिम लेकर, परदेश जाता हो तो उसे घर में भी सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है, घर से बाहर भी चेताया -जाता है, कि सावधान रहना और श्रन्तिम वार विदा देते समय भी चेतावनी दी जाती है। एक ही वात बार-वार कहना पुनरुकि ही है, लेकिन पिता होने के नाते मनुष्य -श्रपने पुत्र को यार-वार समकाता है। यही पिता-पुत्र का सम्बन्धं सामने रखकर महापुरुषा ने शिक्षा की लाभप्रड वार्ती को नार-वार दोहराया है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है, वरन् लाम ही होता है।

गौतम सामी चार काम और चौदह पूर्वों के घनी थे। फिर भी उन्हें 'चलमाणे चलिए' के साधारण सिद्धान्त पर संशय श्रीर कुतूहल हुआ ! यह एक तर्क है। इस तर्क का समाधान खयं टीकाकार ने आगे किया है, किन्तु थोड़े-से शब्दों में यहाँ भी स्पष्टीकरण किया जाता है।

गुर और शिष्य के संबंध से सूत्र की निष्यित होती है। श्रोता और वक्ता दोनों ही योग्य हों तभी बात ठीक वैठती है। भगवान महावीर सरीखे वक्ता और गीतम स्वामी जैसे श्रोता, खोजने पर भी श्रन्यत्र न मिलेंगे। ऐसा होने पर भी गौतम स्वामी ने वही वात पूछी, जो सब की समभ में श्राजांय। गौतम स्वामी और भगवान महावीर के प्रश्नो-त्तरों में यही विशेषता है। साधारण से साधारण जिश्वासु भी इन वातों को समभ जाय, वह उल्भन में न पड़े, इसी उद्देश्य से गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किये और भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त बना दिया।

भगवान् महावीर श्रीर गौतम स्वामी-दोनों ही इतनी उद्य श्रेणी के जानी थे कि उन्हें श्रपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की श्रावश्यकता नहीं थीं। उनका एक मात्र घ्येय संसार का कल्याण था। इसी घ्येय की समक्ष रखकर गौतम स्वामी ने प्रश्न किये श्रीर जैसे प्रश्न किये गये, वैसे ही उत्तर भी दिये गये।

कल्पना कीजिए, एक प्रधान न्यायाधीश है। इस के सामने वहस करने वाला एक वॉरिस्टर है। एक साधारण व्यक्ति का, साधारण-सा मामला है। यद्यपि मामला छोटा और साधारण व्यक्ति का है और निर्णय न्यायाधीश करेगा, परन्तु वॉरिस्टर इसलिए खड़ा किया गया है कि इसकी सहायता के विना जाधारण व्यक्ति अपने भाव न्यायाधीश

को नहीं सममा सकता। इसी कारण वॉरिस्टर उसकी श्रोर से वहस करता है। लेकिन वॉरिस्टर की वर्डसं श्रीर न्याया-घीश का निर्णय है किसके लिए? उस साधारणं व्यक्ति के लिए।

वहस करने वाला बॉरिस्टर केवल तस्व की ही वात नहीं करेगा, किन्तु मुकदमे से सम्वन्घ रखने वाली छोटी-छोटी वार्ते भी न्यायाघीश के समक्त छपस्थित करेगा, जिससें ठीक-ठीक न्याय प्राप्त किया जा सके।

भगवान् का मोल जाना निश्चित है। अगर वे भाषण् न करें तो भी इनका मोल रक नहीं सकता। लेकिन जिक्कासु भन्य जीवों के दित के लिए इन्होंने छोटी छोटी यातों का भी निर्णय दिया है। यद्यपि भगवान् निर्णय दे रहे हैं मगर उनका निर्णय समक्तने वाला कोई हानी होना चाहिए, सो वह गौतम स्वामी हैं। जैसे वॉरिस्टर वॉरिस्टरी एाझ करता है, उसी प्रकार गौतम स्वामी ने चार झान और चौदह पूर्व या सर्वोत्तरसन्निपात में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है।

इस प्रकार भगवान् प्रयान न्यायाघीश श्रीर गीतम स्वामी वॉरिस्टर के स्थान पर है। फिर भी प्रश्न कितन सादा है! यह प्रश्न हमारे लिए हैं, क्योंकि हम छुझस्थ उलभन में पड़ जाते हैं और मतवाद के वादाविवाद में गिर जाते हैं। श्रतप्व गीतम स्वामी ने वॉरिस्टर बनकर भगवान् महावीर से उन प्रश्नां का निर्णय कराया है। इस निर्णय (फेसले) की नकल छुधमी स्वामी ने ली है। छुधमी स्वामी ने भगवान के निर्णय की जो नकल प्राप्त की थी, वही/जम्बू स्वामी प्रभृति उपकारी महाएरप जनाते श्राये हैं। इसी से

(

हमें उसका किंचित् वान हुआ है। इन सव महर्पियां का हमारे अपर श्वसीम उपकार है।

श्रान्तम छह पदों में से पहले के तीन पद एस प्रकार हैं-संजायसहदे, संजायसंसप श्रीर संजायकी उहले । इन तीनों पदों का श्रथं वैसा ही है जैसा कि जायसहदे, जायसंसप श्रीर जायको उहले पदों का चतलाया जा चुका है। श्रान्तर केचल यही है कि इन पदों में 'जाय' के साथ 'सम्' उपसर्ग लगा हुआ है। 'जाय' का श्रथं है-प्रवृत्त, श्रीर 'सम्' उपसर्ग अत्यन्तता का बोधक है। जैसे 'मैंने कहा' इसके स्थान पर व्यवहार में कहते हैं-'मैंने वहुत कहा-खूब कहां' में बहुत चला, मैंने खूब खाया' श्रादि। इस प्रकार जैसे श्रत्यन्तता का माव प्रकट करने के लिए बहुत या खूब शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय भाषा में श्रत्यन्तता वतलाने के लिए 'सम्' शब्द लगाया जाता है। श्रत्यव्य इन तीनों पदों का यह श्रथं हुआ कि वहुत श्रद्धा हुई, बहुत संशय हुआ श्रीर बहुत कीत्हल हुआ।

'सम' उपसर्ग बहुतता का वाचक है, इसके लिए साहि-त्य का प्रमाण उद्घृत किया गया है—

> ' संजातकामो बलिमाद्विभूत्यां, मानात् प्रजाभिः प्रतिमाननाच्च ॥ ' ' ऐन्द्रैश्वर्य प्रकर्षेण जातेच्छः कार्तवीर्यः '

यहां 'संजातकामः' पद्में 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहां 'संजातकामः' का अर्थ है अत्यन्त इच्छा वाला-प्रवत कामना वाला। जैमे इन जगह 'सम्' पद श्रत्यन्तता का योधक है उसी प्रकार उक्त पदा में भी 'सम्' पद श्रत्यन्तता का योधक है।

'संजायसहरें' की ही तरह 'संजायमं सप' श्रीर 'संजाय कोउहलें पर्दों का श्रथं सममता चाहिए। श्रीर हसी प्रकार 'समुप्परणसहरें' 'समुप्परण्संसप तथा समुप्परणकोडहले,' पर्दों का मात्र मी समभ लेना चाहिए।

यह वारह परों का शर्य हुआ। इस शर्य में आचायों का किंचित् मतमेर है। कोई आचार्य इन यारह परों का शर्य अन्य मकार से भी कहने हैं। वे 'श्रद्धा' पर का शर्य 'पृष्ठने की इच्छा करते हैं थार कहते हैं कि श्रद्धा शर्यात पृष्ठने की इच्छा, संशय से उत्पन्न होती है और संशय कीतृहल से उत्पन्न हुआ। 'यह धामने अँची धी दिखाई देने वाली वस्तु मनुष्य है या टूंट है? इस प्रकार का श्रानश्चयात्मक झान संशय कहलाता है। इस प्रकार क्याख्या करके आचार्य एक का दूसरे पद के साथ सम्यन्य जोड़ते हैं। श्रर्थात् श्रद्धा के साथ संशय का सम्यन्य जोड़ते हैं। श्रर्थात् श्रद्धा के साथ संशय का सम्यन्य जोड़ते हैं श्रीर संशय से कीतृहल का सम्यन्य जोड़ते हैं। कीतृहल का श्रर्थ उन्होंने यह किया है—'इम यह वात कैसे जानेगे' इस प्रकार की उत्सुक्ता को कीतृहल कहते हैं।

इस प्रकार व्याख्या करके वह आचार्य कहते हैं कि इन वारह पढ़ों के चार-चार हिस्से करने चाहिए। इन चार हिस्सों में एक हिस्सा अवप्रह का है, एक ईहा का है, एक अवाय का है और एक धारणा का है। इस प्रकार इन चार ंविभागों में बारहीं पदीं का समावेश हो जाता है।

दूसरे श्राचार्य का कथन है कि इन वारह पदाँ का समन्वय दूसरी ही तरह से करना चाहिए। छनके मन्तव्य के श्रद्धसार वारह पदों के भेद करके उन्हें श्रलग-श्रक्षण करने की श्रावश्यकता नहीं है। जात, संजात, उत्पन्न, समुत्पन्न इन सब पदों का एक ही श्रर्थ है। प्रश्न होता है कि एक ही श्रर्थ वाले इतने पदों का प्रयोग फ्यां किया, गया है? इस प्रश्न का उत्तर वह श्राचार्य देते हैं कि भाव को वहुत स्पष्ट करने के लिए इन पदों का प्रयोग किया गया है।

पक ही बात को बार-बार कहने से पुनरिक दोय ाता है। अगर एक ही भाव के लिए अनेक पदों का प्रयोग क्या गया है तो यहाँ भी यह दोप क्यों न होगा ? इस प्रश्न त उत्तर उन आचार्य ने यह दिया है कि स्तुति करने में निक्कि दोष नहीं माना जाता। शास्त्रकार ने विभिन्न पदों द्वारा रक ही बात कहकर श्री गीतम स्वामी की प्रशंसा की है। अतपन बार-बार के इस कथन को पुनरुक्ति दोप नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमाण यह है।

'वक्का हर्षभयादिभिराचिष्तमनाः स्तुवंस्तथा निन्दन्, यत् पदमसकृद् त्रृते तत्पुनरुक्कं न दोषाय'

अर्थात् हर्ष या भय ग्रादि किसी प्रवल भाव से विदिप्त मन वाला वक्का, किसी की प्रशंसा या निन्दा करता हुआ अगर एक ही पद को वार-बार बोलता है तो उसमें पुनरुक्ति दोप नहीं माना जाता। इस कथन के अनुसार शास्त्रकार ने गैतिम स्वामी की स्तुति के लिए एक ही अर्थ वाले अनेक पद कहे हैं, फिर भी इस कथन में पुनक्षित दोप नहीं है।

जिन श्राचार्य के मन्तव्य के श्रमुसार इन यारह पदाँ को श्रवत्रह, ईहा. श्रवाय और घारणा में विभक्त किया गया है, उनके कथन के श्राघार पर यह प्रश्न हो सकता है कि श्रवत्रह श्रादि का क्या श्रध है ? उस प्रश्न का उत्तर यह है।

इन्द्रियों श्रीर मन के डारा होने वाले मित झान के यह
चार मेद हैं। श्रर्थात् हम जय किसी वस्तु को किसी इन्द्रिय
द्वारा या मन डारा जानते हैं, तो चह जान किस कम से उत्पन्न
होता है, यही कम बतलाने के लिए शास्त्रों में चार भेद करे
गये हैं। साधारणतया प्रत्येक मनुष्य समक्षता है कि मन श्रार
इन्द्रिय से एकदम जल्दी ही झान हो जाता हैं। वह सममता
है मेने श्रांख खोली श्रीर पहाड़ देख लिया। श्रर्थात् उसकी
समक्ष के श्रमुसार इन्द्रिय या मन की किया होते ही झान
हो जाता है, झान होने में तनिक भी देर नहीं लगती। मगर
जिन्होंने आध्यात्मिक विशान का श्रध्ययन किया है, उन्हें
मालूम है कि पेसा नहीं होता। छोटी से छोटी वस्तु देखने में
भी वहुत समय लगजाता है। मगर वह समय श्रत्यन्त स्हम
होते के कारण हमारी स्थूल करणना शक्ति में नहीं श्राता।

एक वलवान् युवक सर्वथा जीर्ण वस्त्र को लेता है श्रोर दोनों श्रोर खींचकर चीर डालता है। वह सममता है कि इसके चीरने में सुके तिनक भी देर नहीं लगी। मगर जानी पुरूप कहते हैं कि इस वलवान् युवक को कपड़ा फाड़ने में वहुत काल लगा है। कपड़ा स्त के पतले-पतले तारों का वना होता है। जब तक उपर का तार न दृटे तब तक नीचे का तार नहीं दूटता। इस प्रकार पहले उपर का तार दूटा, फिर नीचे का तार। दोनों तार क्रम से दूटते हैं, इसलिए पहला तार दूटने का काल अलग है और दूसरा तार दूटने का काल अलग। इसी कम से और भी तार दूटते हैं। अब समस्त तारों के दूटने के काल का विचार करना चाहिए। घड़ी में सेकैंड तक के हिस्से किये जा सकें हैं। अगर सारा कपड़ा फाड़ने में एक सैकेंड लगा है तो कपड़े में जितने तार हैं, इतने ही हिस्से सैकेंड के हो गये।

तात्पर्य यह कि स्थूल दृष्टि से लोग समस्रते हैं कि इन्द्रिय या मन से झान होने में देर नहीं लगती, परन्तु चास्तव में बहुत काल लग जाता है। इन्द्रिय या मन से झान होने में कितना काल लगता है, यह बात नीचे बताई जाती है।

जब हम किसी वस्तु को जानना देखना चाहते हैं तव सर्व प्रथम दर्शनोपयोग होता है। निराकार ज्ञान को, जिसमें वस्तु का श्रस्तित्व मात्र प्रतीत होता है, जैन दर्शन में दर्शनो-पयोग कहते हैं। दर्शन हो जाने के श्रनन्तर श्रवप्रह ज्ञान होता है। श्रवप्रह दो प्रकार का है—(१) व्यंजनावप्रह और (२) श्रयोवप्रह। मान लीजिए, कोई वस्तु पड़ी है, परन्तु इसे दीपक के विना नहीं देख सकते। जब दीपक का प्रकाश उस पर पड़ता है तब वह वस्तु को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान में, जिस वस्तु का जिस हिन्द्रय से ज्ञान होता है, उस वस्तु के परिमाख इन्द्रियों से लगते हैं। उस वस्तु का श्रीर इन्द्रिय का सम्बन्ध व्यंजन कह-लाता है। व्यंजन का वह श्रवप्रह व्यंजनावप्रह कहलाता है। यह व्यंजनावप्रह श्रांख श्रीर मन से नहीं होता, क्येंकि श्रांख श्रीर मन का वस्तु के परमाणुश्रों के साथ संवध नहीं होता। यह दोनों इन्द्रियां पदार्थ का स्पर्श किये विना ही पदार्थ को जान लेती हैं। श्रयीत् अप्राप्यकारी हैं। श्रेप चार इदियों से ही व्यंजनावप्रह होता है। श्रांख श्रीर मन को छोड़कर शेप चार इन्द्रियों से पहले व्यंजनावप्रह ही होता है।

व्यंजनावग्रह के पश्चात् अर्थावग्रह होता है। ब्वंना-वग्रह से, सामान्य रूप से जानी हुई वस्तु में, 'यह क्या है?' ऐसी जानने की इच्छा होना अर्थावग्रह है। अर्थावग्रह में भी वस्तु का सामान्य जान ही होता है।

अवग्रह के इन दो भेदों में से अर्थावग्रह तो पाँचों इन्द्रियों से और मन से भी होता है। अतएव उसके छ्रह भेद हैं। व्यंतनावग्रह आँख को छोड़ कर चार इन्द्रियों से ही होता है-वह मन एवं आँख से नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों और मनसे ज्ञान होने में पहंले अवप्रह होता है। अवप्रह एक प्रकार का अन्यक झान है। जिसे यह ज्ञान होता है उसे स्वयं ही नहीं मालूम होता कि मुक्ते ज्ञान हुआ है। लेकिन विशिष्ट ज्ञानियों ने इसे भी देखा है। जिस प्रकार कपड़ा फाड़ते समय एक एक तार का दूरना मालूम नहीं होता, लेकिन तार दूरते अवश्य हैं। तार न दूर तो कपड़ा फर नहीं सकता। इसी प्रकार अवप्रह ज्ञान स्वयं मालूम नहीं एड़ता मगर वह होता अवश्य है। अवप्रह न होता तो आगे के ईहा, अवाय, धारणा आदि ज्ञानों का होना संमय नहीं था। स्याक विना अवप्रह के ईहा, यिना ईहा के अवाय और विना अवाय के धारणा नहीं होती। ज्ञानों का यह कम निश्चित है।

श्रवग्रह के वाद ईहा होती है। 'यह क्या है' इस प्रकार का श्रार्थावग्रह झान जिस वस्तु के विषय में हुआ था, उसी वस्तु के सम्बन्ध में भेद के विचार को ईहा कहते हैं। 'यह वस्तु अमुक गुण की है, इंसलिए अमुक होनी चाहिए' इस प्रकार का कुछ-कुछ कचा-पका शन ईहा कहलाता है।

ईहा के पश्चात् अवाय ज्ञान होता है। जिस वस्तु के सम्बन्ध में ईहा ज्ञान हुआ, उसके सम्बन्ध में किसी निर्णय-निश्चय पर पहुँच जाना अवाय है। 'यह अमुक वस्तु ही है' हस ज्ञान को अवाय कहते हैं। स्वाहरणार्थ-'यह खड़ा हुआ पदार्थ ठूंठ होनां चाहिए' इस प्रकार का ज्ञान ईहा कहलाता है और 'यह पदार्थ अगर मंतुष्य होता तो विना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़ा न रहता, इस पर पत्ती निर्भय हो कर न बैठते, इसलिए यह मनुष्य नहीं है, ठूंठ ही है'। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान अवाय कहलाता है। अर्थात् जो है इसे स्थिर करने वाला और जो नहीं है, उसे उठाने वाला निर्णय रूप जान अवाय है।

चौथा ज्ञान घारणा है। जिस पदार्थ के विषय में अवाय हुआ है, उसी के सम्बन्ध में घारणा होती है। घारणा, स्मृति और संस्कार, यह एक ही ज्ञान की शाखाएँ हैं। जिस वस्तु में अवाय हुआ है उसे कालान्तर में स्मरण करने के योग्य सुददू बना लेना घारणा ज्ञान है। कालान्तर में इस पदार्थ को याद करना स्मरण है और स्मरण का कारण संस्कार कहलाता है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा का ज्ञानगुण मूलतः एक ही है। वह जब किसी वस्तु का इन्द्रियों द्वारा प्रहण करता है

तो पहले-पहले अत्यन्त सामान्य रूप में होता है। फिर धीरे-धीरे विकसित एवं पुष्ट होना हुआ निर्णय रुप यन जाता है। उत्पत्ति से लेकर निश्चयात्मक रूप घारण करने में ज्ञान को बहुत काल लग जाता है। मगर वह काल इतना सूच्म है कि हमारी स्यूल कल्पना में श्राना कठिन होता है। निश्चया-त्मक रूप घारें पु करने में ज्ञान को अनेक अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ता है। यह अवस्थाएँ इतनी अधिक होती है कि इम इनकी ठीक-ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। तथापि सहज रीति से सव की समक्ष में श्राजाएँ, इस प्रयोजन से शास्त्रकारों ने उन सभी श्रवस्थाश्रों का मुख्य वार विभागों में वर्गीकरण कर दिया है। हान की इन मुख्य चार अवस्थाओं को ही अवत्रह, ईहा, अवाय और धारण कहते है। मगर यह नहीं समसना चाहिए कि इमारा ज्ञान सीधा अवप्रह से श्रारंभ होता है। अवग्रह से भी पहले दर्शन होता है। दर्शन में महासामान्य अर्थात् सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता का प्रतिभास हो सुकने पर अवश्रह झान होता है। अवप्रह में भी पहले व्यंजनावप्रह, फिर श्रर्थावप्रह होता है। अवप्रह के पश्चात् संशय का रदय होता है। तय संशय को हराता हुआ ईहा, ईहा के अनन्तर अवाय और अवाय के प्रकात् घारणा ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रवण्ह, ईहा, ग्रवाय और घारणा क्रमपूर्वक ही होते हैं। पहला कान हुए विना दूसरा आंग वाला ज्ञान नहीं हो सकता।

पहले आचार्य का कथत है कि नौतम स्वामी को प्रथम थडा. संग्रय और कौत्हल में प्रकृति हुई। यह तीनों अवप्रह हान रूप हैं। प्रस्न होता है कि यह कैसे मालूम हुआ कि गंतम स्वामी को पहलेपहल अवप्रह हुआ? इस का उत्तर 'यह है कि-पृथ्वी में दाना बोया जाता है। दाना, पानी का संयोग पाकर पृथ्वी में गीला होता है - फूलता है और तव उसमें से अकुंर निकलता है। अकुंर जब तक पृथ्वी में वाहर वहीं निकलता, तब तक दीख नहीं पड़ता। मगर जब अकुंर पृथ्वी के वाहर निकलता है तब उसे देखकर हम यह जान लेते हैं कि यह अकुंर पहले छोटा था, जो दीख नहीं पड़ता था, मगर था वह अवश्य। अगर वह छोटे रूप में न होता तो अब बड़ा होकर कैसे दीख पड़ता है इस प्रकार बड़े को देख-कर छोटे का अनुमान करना ही चाहिए। कार्य को देखकर कारण को मानना ही न्यायसंगत है। विना कारण के कार्य का होना मान लिया जाय तो संसार का नियम ही विगड़ जायगा।

एक श्रीर उदाहरण लीजिए। मुर्गी के श्रंड में पानी ही पानी होता है, शरीर नहीं होता। अगर उस श्रंड के पानी में मुर्गी का शरीर न माना जाय तो क्या विना उस पानी के मुर्गी का शरीर बन सकता है ? नहीं। यद्यपि उस पानी में श्राज मुर्गी नहीं दीख पड़ती है, लेकिन जिस दिन मुर्गी दिखेगी उस दिन उसकी पानी रूप पर्याय का श्रनुमान अव-श्य किया जायगा, क्योंकि उस पर्याय के बिना मुर्गी का शरीर वन ही नहीं सकता।

इसी प्रकार कार्य-कारण के संबंध से यह भी जाना जा सकता है कि जो झान ईहा के रूप में श्राया है वह श्रवग्रह के रूप में श्रवश्य था, क्योंकि विना श्रवग्रह के ईहा का होना समय नहीं है। गौतम स्वामी छुद्यस्थ थे। उन्हें जो मित झान होता है वह इन्द्रिय श्रीर मन से होता है। श्रीर इन्द्रिय तथा मन से होने वाले झान में विना श्रवग्रह के ईहा नहीं होती। सारांत्र यह है कि पहले के 'जायसहरे. जायसंसप श्रीर जायको अहले, यह तीन पद श्रवशह हैं'। उपपर्णसहरे, उपपर्णसंसप श्रीर उपपर्णको अहले यह तीन पद ईहा हैं। संजायसहरे. संजायसंसप श्रीर संजायको अहले. यह तीन पद श्रवाय है। श्रीर समुष्णणसहरे. समुष्णणसंसप तथा समुष्णणको अहले, यह तीन पद शारणा हैं।

इसके आगे गौतम स्वामी के संबंध में कहा है कि— उट्ठाए उट्टेरं। अथीत् गातम स्वामी उठने के लिए तैयार होकर उठते हैं।

प्रश्त-यहाँ 'उट्ठाए उट्टेइ' यह दो एद क्यों दिये गये हैं ?

इत्तर—दोनों पद सार्थक हैं। पहले पद से यह सृचित किया है कि गीतम स्मामी उठने के अभिमुख हुए अर्थात् उठने को तैयार हुए। दूसरे पद मे यह सृचित किया है कि वे उठ खड़े हुए। अगर दो पद न दिए होते और पहला ही बद होता तो उठने के प्रारम्भ का ज्ञान तो होता परन्तु उठ-कर खड़े हुए, यह ज्ञान न होता। जैसे 'वोलने के लिए तैयार हुए' इस कथन में यह संदेह रह जाता है कि वोले या नहीं? इसी प्रकार एक पद रखने से यहां भी सन्देह रह जाता।

मगवान् गौतम उठे श्रौर खड़े होकर मगवान् महावीर के पास श्राये। इस कथन से यह प्रकट है कि गौतम स्वामी, मगवान् महावीर से कुछ दूर थे।

जाक में गुरू और शिष्य के वीच में साढे तीन हाथ की दूरी रहने का विघान है। इस विघान में अनेक उद्देश्य हैं। गुरु को शरीर फैलाने में दिक्कत नहीं होती और गर्मी आदि भी नहीं लगती। इस कारण शिष्य को गुरु से ३॥ हाथ दूर रहना कहा है। गुरु के चरण-स्पर्श आदि किसी कार्य के लिए अवग्रह में जाना हो तो गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। श्रेगर गुरु आज्ञा दें तो जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए, यह नियम है। आज इस नियम के शब्द तो सुधर्मा-स्वामी की कृपां से मिलते हैं, लेकिन इसमें प्रवृत्ति कम देखी जाती है।

गौतम स्वामी अपने आसन से उठ खड़े हुए और चलकर भगवान के समीप आये। भगवान के समीप आकर उन्होंने भगवान को तीन बार प्रदक्षिणा की।

कई लोग प्रदित्तणा का अर्थ हाथ जोड़ कर अपने कान के श्रासपास हाथ घुमाना ही समसते हैं, लेकिन यह प्रदित्तणा का विकृत किंवा संचित्त क्य है। श्रासपास-चारों श्रोर चक्कर लगाने का नाम ही प्रदित्तणा है। प्राचीन काल में इसी प्रकार प्रदित्तणा की जाती थी।

प्रदिवाणा करके गौतम स्वामी ने भगवान के गुलों का कीर्तन किया और पाँच श्रंग नमा कर भगवान को वंदना की। वंदना करने के पश्चात् गौतम स्वामी, भगवान के सन्मुख वेठे। घचन से स्तुति करना वंदना है श्लीर काया से प्रकास करना नमस्कार कड़लाता है।

गौतम स्वामी भगवान् के संनमुख—भगवान् की श्रोर मुँ६ करके, किस प्रकार वैठे, यह वर्णन भी शास्त्र में है। संत्रेण में वह भी बतलाया जाता है। गौतम स्वामी भगवान के ग्रासन की श्रपेता नीचे श्रासन पर, न वहुत दूर, न वहुत नज़द्दीक श्रयांत् भगवान से साढ़े तीन हाथ दूर वेटे। वहुत दूर वेटन से शिष्य, गुरु की वात भली भाँति नहीं सुन सकता, श्रथवा गुरु को जोर से वोलने का कप उठाना पड़ता है। वहुत समीप वेटने से गुरु को किसी प्रकार की दिक्कत होती है। श्रतपव गौतम स्वामी, भगवान से साढ़े तीन हाथ की दूरी पर, भगवान के वचनों को श्रवण करने की इच्छा करते हुए विराजमान हुए। गौतम स्वामी, भगवान के सामने वैसी ही इच्छा लिये वैठे हैं, जैसे वछड़े को गाय का दूध पीने की इच्छा होती है।

इसके पश्चात् गीतम स्वामी श्रंजलि करके श्रयीत् दोनों हाथ जोड़ कर उन्हें मस्तक से लगाकर, प्रार्थना करते हुए मगवान् के प्रति विनयपूर्वक वोले।

यह गौतम स्वामी के विनय का वर्णन सुघर्मा स्वामी ने सुनाया है। इससे प्रतीत होता है कि श्रोता को श्रपने गुरु के साथ किस प्रकार ज्यवहार करना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए, इस विषय में कहा गया है।

र्णिदा-विगहापरिविज्ञएहिं, गुत्तेहिं पंजलिउडेहिं। भत्ति—बहुमाणपुर्व्वं, खवउत्तेहिं सुर्गोयव्वं॥

श्रयीत्—गुरु जन शास्त्र की प्ररूपणा करते हों तन श्रोताश्रों को नींद श्रीर श्रापस की वातचीत वंद करके, मन तथा शरीर को संयम में रखकर, हाथ जोड़कर, मिक्त एवं श्रसन्त श्रादर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। शास्त्र की प्ररूपणा करते समय नींद लेना या वार्ते करना प्ररूपणा में निध्न हालना है।

नन्दी सूत्र में श्रोता श्रौर वक्ता के गुण दोष शतलाने के लिए श्रौर भी श्रधिक विवेचन किया गया है। उसमें कहा है कि, एक श्रोता गाय के वछड़े के समान होता है। गाय का वछड़ा छूटने पर श्रौर किसी बात पर ध्यान नहीं देकर सीधा श्रपनी माँ के पास दौड़ता है। गाय के बछड़े के समान श्रोता किसी श्रौर बात पर ध्यान न देकर वक्ता के द्वारा किये जाने वाले विवेचन पर ही ध्यान देता है।

कोई-कोई भ्रोता जौंक के समान होता है। जौंक को श्रगर दूध-भरे स्तन पर लगाया जाय तो यह दूध न पीकर रक्त ही पीती है। किसी किंव ने कहा है।

दोहा-श्रवगुण को उमगी गहें, गुण न गहें खल लोक। रक्त पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जैंक॥

इसी प्रकार जो भोता वका के छिद्र तो देखते हैं, रिन्तु वक्ता के मुख से निकलने वाली श्रमृत वाणी को प्रहण वहीं करते, वे जौंक के समान हैं।

भगवान् ने चौदह प्रकार के वक्का कहे हैं, मगर साथ ही यह भी कहा है कि श्रोता को वक्का के दोष न देखकर गुण ही प्रहण करना चाहिए। जहाँ श्रमृत मिल सकता है वहाँ रक्क प्रहण करना उचित नहीं है।

विधिपूर्वक वन्दना-नमस्कार करके गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से स्वीकृति प्राप्त करके प्रश्न किये जिनका वर्णन आगे किया जायगा। ॥ इति ॥

## ॥ इति प्रथमा भागः ॥